VR.30

## EASHMIR SERIES OF TEXTS AND STUDIES.

No. XXXW.

THE

### **TANTRALOKA**

OF

### ABHINAVA-GUPTA

With Commentary

BY

#### RAJANAKA JAYARATHA

Edited with Notes

BY

PANDIT MADHUSŪDAN KAUL, SHÂSTRÎ, M.A., M.O.L., SUPERINTENDENT OF THE RESEARCH DEPARTMENT, JAMMU AND KASHMIR STATE,

SRINAGAR.

PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF THE GOVERNMENT OF HIS HIGHNESS LIEUT.-GENERAL MAHĀRĀJA

> SIR PRATAP SINGH SAHIB BAHADUR, G. C. S. I., G. C. I. E., G. B. E., LL. D.,

MAHĀRĀJA OF JAMMU AND KASHMIR STATE.

D2838

VOLUME IV.

SazHs Abh kan



23869

PRINTED AND TATALATIVE PRESS.

श्रीसोमानन्दनाथप्रभृतिगुरुवरादिष्टसक्षीतिमार्गो छन्न्वा यत्रैच सम्यक्पटिमनि घटनामीश्वराद्वैतवादः। कत्रमीरेभ्यः प्रस्त्य प्रकटपरिमलो रञ्जयन्सर्वेदेश्यान् देशोऽन्यस्मित्रदृष्टो ग्रुमृणविसरवत्सर्वेवन्स्यत्वमाप॥१॥

तरत तरसा संसाराविंध विश्वत्त परे पदे पदमविचल्लं नित्यालोकप्रमोदसुनिर्भरे । विस्हात शिवादिष्टाद्वैतावबोधसुधारसं प्रसमविल्लससुक्तयान्तःसपुरस्वदायिनम् ॥ २॥

### काइमीर-संस्कृतग्रन्थाविः।

ग्रन्थाङ्कः ३६

## श्रीतन्त्रालोकः।

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्य-श्रीमद्भिनवगुप्ताचार्यविरवितः । श्रीमन्महामाहेश्वराचार्य-श्रीजयरथक्टतविवेकामिच्यटीकोपेतः । श्रीभारतधर्ममातेण्ड-कदमीरमहाराज-श्रीप्रतापर्सिहवर-प्रतिष्ठापिते

प्रत्नविद्याप्रकाश्चा-(रिसर्च) कार्यालये तद्ध्यक्ष-पण्डित-मशुस्रुदन-कौल-शास्त्रिणा उद्दिष्टकार्यालयस्थपण्डितसहायेन

संगृद्धा, संशोधन-पर्यायाङ्कन-विवरणादिसंस्करणोत्तरं पाक्षात्यविद्वत्यरिषरसंमताधुनिकसुगमग्रुद्धरीत्युपन्यासादिसंस्कारेः परिच्कृत्य सुम्बरमां

तत्त्वविवेचकाख्य-मुद्रणालये मुद्रापयित्वा प्राकाश्यमुपनीतः

(चतुर्थो भागः)



संवत् १९७९

बेस्ताब्दः १९२२

काइमीर-श्रीनगर ( अस्य प्रन्थस्य सर्वे प्रकालन-मुद्रापणाद्यधिकासः प्रोक्तमहाराजवर्जैः स्वायत्तीकृताः सन्ति । )

### (All rights reserved.)

Printed by

Vithal Tanaji Modak at The "Tatva-Vivechaka" Press, No. 3544, Parel Road, New Nagpada, opposite Richardson & Cruddas Office, Bombay.

and Published by

The Research Department, Jammu and Kashmir State, Srinagar.

# श्रीतन्त्रालोक–षष्टाह्विक–मृलश्लोकानामकारा-यनुकमणिका

|                                                     | श्लो <b>∘</b> | qo            |                           | ন্ <u>ষ্ট</u> া | Ã۰   |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-----------------|------|
| अकारणं शिवं विन्दे                                  | 983           | 949           | अर्कः प्रमाणं सोमस्तु     | 907             | 66   |
| अभिवेगेरिता छोके                                    | 988           | 988           | अर्केन्द्रराहुसंघहात्     | 908             | 68   |
| श्रङ्गलेबित बद्धिंग                                 | २३२           | 966           | अलमप्रस्तुतेनाथ           | २१              | २१   |
| भतः सामनसात्कालात्                                  | 960           | 989           | अवधानादहष्टांशा-          | 44              | 86   |
| अतद्भुढान्यजनता                                     | २०            | 90            | क्षवेद्ययत्नो यत्नेन      | 966             | 944  |
| अतोऽध्वशब्दस्योक्तेयं                               | 33            | 32            | अञ्चक्ताख्ये ह्याविरिश्वा | 940             | 975  |
| <b>अदाढपैशङ्ग</b> नाःप्राच्य                        | 98            | 96            | अधात्रिशं च तत्तरवं       | 969             | 949  |
| अध्यर्घा किछ संकान्ति                               | 283           | 990           | अहार्निशं तदैक्ये तु      | 284             | 155  |
| अध्यनः कलनं यत                                      | Ę             | ¥             | आप्यायनात्मनेकेकां        | 4.3             | ٥٥   |
| अध्वा ऋमेण यातव्ये                                  | 30            | 30            | स्रामावास्यं यदा त्वर्धे  | 906             | 39   |
| अध्या समस्त एवायं                                   | ેષ            | 3             | आमुन्निके झषः कुम्भी      | 998             | 908  |
| अनेन ज्ञातमात्रेण                                   | 953           | 949           | आरभ्याहर्निशात्रहि        | २०५             | 900  |
| अन्य शरानान्य<br>अन्तःसंकान्तिगं प्राद्धं           | 299           | 968           | इकारोकारयोगादि            | 270             | 905  |
| अन्तःसकान्तागं त्राव                                | 993           | 36            | इति पश्चाशिका सेयं        | 285             | 5.03 |
| अन्त्याया पूर्णनत्युज्या<br>अवाद्यव्यक्ततत्त्वान्ते | 980           | 9 20          | इति प्राणोदये योऽयं       | 479             | 998  |
|                                                     | 39            | 96            | क्रथं वहिंशके चारे        | 230             | 753  |
| अबुद्धस्थानमेवैत                                    | 131           | <b>વ</b> ્યુપ | इत्यमेव विवासत्रि         | ۷۵              | W.C  |
| अब्दं पिड्यस्वहोरात्र                               | ne u          | 40            | इत्येकस्मारप्रश्रति हि    | 955             | 9803 |
| अमावस्यां विनाप्येष<br>अमृतीयाः सर्वेगता            | भूत<br>दिन    | 10            | इत्येकादशमा गर्ध          | - 1 <b>11</b>   | . 1  |

|                                |               | ( ? | <b>)</b>                  |        |      |
|--------------------------------|---------------|-----|---------------------------|--------|------|
|                                | <b>ক্টা</b> • | go  |                           | ন্তা৽  | g.   |
| इन्द्रकाभिमये मुख्ये           | 988           | 958 | कन्दाधारात्प्रसत्येव      | 40     | ४३   |
| इयं सा प्राणनाशक्तिः           | 93            | 93  | कार्दिपश्वकमायस्य         | २२२    | 960  |
| इह सर्वत्र शब्दाना             | ₹9            | 39  | कालशाक्तिस्ततो बाह्ये     | 963    | 943  |
| ईश्वरः काळानियती               | ४३            | 38  | काळसंख्या सुसूक्ष्मेक     | २१०    | १७३  |
| <b>इ</b> श्वरः प्राणमाता च     | 88            | 80  | काळामिर्भुवि संहती        | 909    | 984  |
| उक्तं श्रीकामिकायां च          | ९४            | 69  | क्रमसंपूरणाशालि           | 999    | 94   |
| उक्तः परोऽयमुदयो               | 258           | 962 | क्रमाकमातमा कालश्च        | •      | Ę    |
| उक्तः सूक्ष्मोदयक्रेधं         | 2.80          | 386 | कियाशक्तिः समस्तानां      | ३९     | 3 6  |
| <b>उत्पत्तिस्थितिसंहारान्</b>  | 49            | 49  | क्रता सोम्यता वाभि        | 79.3   | 88   |
| उदिकाभोगकार्यात्म              | 80            | ३७  | क्षकारः सर्वसंयोग         | 3 \$ 5 | 953  |
| <b>एकैकमर्घ</b> प्रह <b>रं</b> | 289           | 986 | क्षीयते तदुपासायां        | 988    | 980  |
| एकैकवर्षे प्राणानां            | 286           | 988 | क्षीयेते यदि तदीक्षा      | ७५     | ξĠ   |
| एकैकहान्या तावद्भिः;           | 938           | 998 | क्षोबिष्ठे वा महिष्ठे वा  | ६२     | 47   |
| एको नादात्मको वर्णः            | 290           | 906 | खरसास्तिथ्य एकर्सिम       | 9 28   | 906  |
| एतावच्छक्तितस्वे तु            | 963           | १३७ | गर्भता प्रोद्बुभूषिध्य    | 990    | 909  |
| एवं कळाः पश्चद्श               | ९७            | ٤٤  | गुणयित्वैश्वरं कालं       | 960    | 934  |
| एवं दैवस्त्वहोरात्र            | 9 3 0         | 996 | प्रासमोक्षान्तरे स्नान    | 900    | ९२   |
| एवं प्राणे विशति चित्          | 190           | 98  | प्रास्यप्रासकताक्षोभ      | 906    | 57   |
| एवं बद्धा शिखा यत्र            | २८            | २९  | बत्वार एते प्रलया         | 940    | 988  |
| एवमव्यक्तकालं तु               | 944           | 933 | चन्द्रसूर्यात्मना देहं    | 94     | د٩   |
| एष वर्गोदयो रात्री             | २४२           | 980 | चार एकत्र नध्यत्र         | 209    | 903  |
| ऐहिकं ग्रहणे चात्र             | 993           | ९६  | चेष्टितान्यनुकुनीणो       | 996    | 963  |
| ऐहिकी दूरनेकट्या               | 40            | 49  | चैत्रे मन्त्रोदितिः सोऽपि | 924    | 900  |
|                                | 80            | 89. | छ।दितप्रार्थताशेष         | 908    | 9.40 |
|                                |               |     |                           |        |      |

| द्वासनाक्षये त्वेषा<br>दिनप्रक्षये विश्वं<br>योस्तु विश्वमोऽषेऽर्षे<br>छ्रयो वान्तरस्तस्मा<br>स्माद्विश्रमतुद्ध्यर्षा<br>। पुनर्छित्राता हस्वा<br>सेन बाळमुखेस्ना<br>वत्ती वेश्वरी रात्रि<br>वत्तस्वसुक्तं नो<br>विदेवास्तमयन | की ०<br>१५५<br>१५५<br>१५५<br>१५५<br>१५५<br>१५५<br>१५५<br>१६                                                                                                                                                                                                   | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| द्दिनप्रक्षये विश्वं<br>योस्तु विश्वमोऽर्षेऽषे<br>द्धयो वान्तरस्तस्मा<br>स्माद्विश्रमतुद्धर्षा<br>। पुनर्षिकाता हत्वा<br>मेन बाळमुखेन्नी<br>वत्ता वेश्वरी रात्रि<br>।वत्तरपद्मुक्तं नो<br>।वदेवास्तमयन                        | 9 44<br>9 9<br>9 9<br>9 9<br>9 9<br>9 9<br>9 4<br>9 4<br>9 4<br>9 4                                                                                                                                                                                           | 45 60 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65                                                                                                                                                                                                                                             |
| योस्तु विश्रमोऽर्षेऽषै<br>छयो वान्तरस्तस्मा<br>स्माद्विश्रमतुद्ध्यर्षो<br>। पुनर्बिश्रशता हस्वा<br>मेन बाळमुखेन्नी<br>वन्ती वेश्वरी रात्रि<br>वन्तरपद्मुक्तं नो<br>विदेवास्तमयन                                               | 908<br>908<br>933<br>946<br>946<br>830                                                                                                                                                                                                                        | 986<br>64<br>996<br>996<br>98                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ख्यो वान्तरस्तस्मा<br>स्माद्विश्रमतुद्ध्यर्घो<br>। पुनर्कित्रशता हत्वा<br>सेम बाल्म्सुबिक्षी<br>वन्ती वेश्वरी रात्रि<br>वन्तरपद्मुक्तं नो<br>विदेवास्तमयन                                                                     | 908<br>89<br>933<br>96<br>946<br>830                                                                                                                                                                                                                          | 986<br>64<br>996<br>94<br>938                                                                                                                                                                                                                                                            |
| स्माद्विश्रमतुख्यघी<br>। पुनिश्चिशता दृत्वा<br>सेव बालमुखेली<br>विती वैश्वरी रात्रि<br>वितारपद्मुक्तं नो<br>विदेवास्तमयनं                                                                                                     | 89<br>933<br>96<br>946<br>730                                                                                                                                                                                                                                 | ८५<br>११६<br>१५<br>१३४<br>१८७                                                                                                                                                                                                                                                            |
| । पुनिक्षिशता हत्वा<br>मिव बाल्मूर्खेखी<br>वती चैश्वरी रात्रि<br>वत्तत्पदमुक्तं नो<br>वदेवास्तमयनं                                                                                                                            | 933<br>94<br>946<br>730                                                                                                                                                                                                                                       | 998<br>94<br>938<br>938                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| मिन बालमूर्खेकी<br>वती चैश्वरी रात्रि<br>वत्तत्पद्मुक्तं नो<br>वदेवास्तमयनं                                                                                                                                                   | 9 ६<br>9 ५ ८<br>२ ३ ०                                                                                                                                                                                                                                         | 9 %<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| वती चैश्वरी रात्रि<br>वत्तत्पद्मुक्तं नो<br>वदेवास्तमयनं                                                                                                                                                                      | १५८<br>२३०                                                                                                                                                                                                                                                    | १३४<br>१८७                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वत्तत्पद्मुक्तं नो<br>वदेवास्तमयनं                                                                                                                                                                                            | २३०                                                                                                                                                                                                                                                           | 966                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| विदेवास्तमय <b>नं</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                               | 69                                                                                                                                                                                                                                                            | ৬৭                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ramana) and                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पद्रवहारात्र                                                                                                                                                                                                                  | 200                                                                                                                                                                                                                                                           | 954                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| वानेव क्षणः कल्पो                                                                                                                                                                                                             | 40                                                                                                                                                                                                                                                            | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| थिच्छेद ऋणं कासो                                                                                                                                                                                                              | 909                                                                                                                                                                                                                                                           | ९३                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| टिः सपादाङ्गुळयुक्                                                                                                                                                                                                            | ६४                                                                                                                                                                                                                                                            | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नाहुः किल संवित्प्राक्                                                                                                                                                                                                        | 92                                                                                                                                                                                                                                                            | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नोदानेऽत्र हृदयात्                                                                                                                                                                                                            | २१३                                                                                                                                                                                                                                                           | १७५                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| चोक्ताः परमेशेन                                                                                                                                                                                                               | ৬४                                                                                                                                                                                                                                                            | Ę¥                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| षां तथा भावना चेत्                                                                                                                                                                                                            | 90                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| क्रुसी यावति तया                                                                                                                                                                                                              | ৬९                                                                                                                                                                                                                                                            | مون                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                               | 34                                                                                                                                                                                                                                                            | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                               | 989                                                                                                                                                                                                                                                           | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ग्रशतसहस्रम्युतं                                                                                                                                                                                                              | 986                                                                                                                                                                                                                                                           | 183                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| नं कृष्णो निशा ग्रुक्तः                                                                                                                                                                                                       | ΨĘ                                                                                                                                                                                                                                                            | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नं रात्रिश्च तत्काळे                                                                                                                                                                                                          | 964                                                                                                                                                                                                                                                           | 996                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                               | वातेव क्षणः करणे<br>थिच्छेद ऋणं कासो<br>टेः सपादाङ्ख्युक्<br>ताहुः किल संवित्प्राक्<br>नोर्ताः परमेशेन<br>यां तथा भावना चेत्<br>ऋती यावति तथा<br>कद्वसे यावति तथा<br>कद्वयेऽत्र प्रत्येकं<br>च्या लोकत्रयं धूमा<br>श्राशतसहस्रम्युतं<br>नं कृष्णो निशा शुक्कः | वानेव क्षणः कल्पो ८० थिच्छेद ऋणं कासो १०९ टे: सपादाङ्ख्युक् ६४ ताहुः किल संवित्पाक् १२ तोदानेत्रत्र हत्यात् २९३ चोक्ताः परमेशेन ४४ प्रां तथा भावना चेत् १७ कृती यावित तथा ४९ कृती यावित तथा ४९ कृती यावित तथा १६१ च्या लोकत्रयं धूमा १४१ प्रांतसहस्रमसुतं १६८ नं कृष्णो निशा ग्रुक्तः ४६ |

|                                              | শ্বী       | o go        |                                | স্ভী • | g   |
|----------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|--------|-----|
| दिनरात्रिकमं मे श्री                         | 68         | 96          | प्रधानान्तं नायकाश्च           | 46     | 69  |
| दिनरात्र्यविभागे तु                          | २४८        | 200         | प्रधाने यदहोरात्रं             | 943    | 93  |
| दिधि प्छतं कमाहित्रि                         | २३४        | 990         | प्रभुशक्तिः कविन्मुख्या        | 43     | 8   |
| देवानां यदहोरात्रं                           | 934        | 990         | प्रभोः शिवस्य या शति           | ः ५२   | ૪   |
| वेहमप्यश्चवानास्त-                           | 980        | 946         | प्रमात्रभेदे भेदे ऽथ           | 964    | 94  |
| दिधा च सोध्वा कियया                          |            | 39          | प्रवेशे खळु तत्रीव             | 920    | 90  |
| नक्षत्राणां तदन्येषा-                        | 68         | 80          | प्रवेशे तु तुलास्थे sर्के      | 986    | ٩   |
| न भोक्ता होऽधिकारे त                         |            | 939         | प्रहरद्वयमन्येषां              | Ęv     | ų   |
| नवनगीस्तु ये प्राहु-                         | २४४        | 986         | प्रहराइर्निशामास-              | 926    | 99  |
| नवासुरातमेकेकं                               | 203        | 950         | प्राणचारेऽत्र यो वर्ण-         | २१६    | 94  |
| नाड्यन्तराश्रिता नाडीः                       |            | 963         | प्राणनावृत्तितादातम्य-         | 94     | •   |
| नादो नादान्तवृत्या तु                        | 963        | 930         | प्राणविक्षेपरन्त्राख्य-        | २४     | 3   |
| निर्गेसे दिनवृद्धिः स्यात्                   |            | 908         | प्राणव्यासौ यदुक्तं त-         | 212    | 9 4 |
| निर्गमेऽन्तर्निशेनेन्द्                      | £ 6        | <b>પ</b> ્  | प्राणशक्तिः क्वाचित्राण.       | ५४     | *   |
| निशाक्षये पुनः सर्ष्टि                       | 984        | 924         | प्राणसंख्यां वदेत्तन्न         | 938    | 99  |
| नैमित्तिकी प्रसिद्धा च                       | 32         | 37          | प्राणे ब्रह्मबिले शान्ते       | 949    | 93  |
| न्यूना स्यात्स्वात्मविश्रानि                 | 3 4, 0 4,  | <b>9</b> \$ | बद्धा यागादिकाले तु            | २३     | ষ   |
| प्रः सप्तं क्षये रात्रि-                     | ۲¥         | ৬४          | विन्दुः त्राणो ह्यह्थैव        | २७     | २   |
| नरः छत राज साज-<br>पितामहान्तं रुद्राः स्युः |            | 904         | ब्रह्मणः प्रख्योहास-           | 286    | 97  |
| पित्रयं वर्षे दिव्यदिन-                      | १२२<br>१३८ | 999         | ब्रह्मणोऽहस्तत्र चेन्द्राः     | 980    | 97  |
| पिवन्ति च सुराः <b>स</b> र्वे                | 3,5        | ८२          | ब्रह्माद्योऽनाश्रितान्ताः      | 968    | 94  |
| पुरा विचारयन्पश्चा-                          | , 4<br>5   | इ.ज.        | <b>ब्रह्मायनाश्रितान्तानां</b> | 966    | 94  |
| पुरा ।पचारचन्यवा-<br>प्रकाशविश्रमवशा-        | ७८<br>७८   |             | मण्डलं स्थण्डलं पात्र          | ₹      |     |
|                                              |            | 56          | मध्याहे दक्षविषुवत्            | २०२    | 94  |
| प्रत्यङ्कुळं तिथीनां तु                      | 358        | 906         | मात्रा हस्वाः पश्च दीघी        | - ५२६  | 94  |

|                           |     |      | 7)                         |                |       |
|---------------------------|-----|------|----------------------------|----------------|-------|
|                           | 欄。  | g.   |                            | শ্ভী•          | y.    |
| माध्याहिकी मोक्षदा स्या   | २६  | २६   | शतमधोत्तरं तत्र            | २४७            | २००   |
| मायाकाळं पराघीनां         | 940 | 933  | शतानि षटसहस्राणि           | 920            | 909   |
| मायातत्त्वलय खेते         | 904 | 986  | शिवशत्त्यविभागेन           | 238            | 984   |
| मुक्ती च देहे ब्रह्माचाः  | 959 | 946  | श्रीमस्त्वच्छन्दशास्त्रे च | 938            | 996   |
| यद्वत्तथान्तः संक्रान्ति- | २०४ | 986  | श्रीमातके तथा धर्म         | २२८            | 964   |
| यद्वशाद्भगवानेका-         | २२७ | 968  | श्वासप्रश्वासयोगीछी        | <b>&amp;</b> 4 | 44    |
| यस्तु मृत्यंवभासांशः      | 34  | 38   | षार्ड्डेशदङ्गले चारे       | ξş             | 48    |
| यावरकुवींत तुट्यादे-      | 984 | 969  | षट्प्राणश्चषकस्तेषां       | 930            | 998   |
| येन रूपेण तद्वच्मः        | 88  | 89   | षट्सु षद्स्वङ्कुलेष्वकाँ   | 998            | 90    |
| शात्रिष्य तावतीत्येवं     | १४६ | 996  | षड्डिधादध्वनः प्राच्यं     | ₹७             | રૂષ   |
| लये ब्रह्मा हरी रुद्र.    | 908 | 980  | षण्ठाणीनि प्रवेशे तु       | 239            | 909   |
| छयोदया इति प्राणे         | 963 | 942  | षष्ट्रचिकं च त्रिशतं       | 937            | 994   |
| वामा संसारवमना            | 40  | 88   | संक्रान्तित्रितये वृत्ते   | 994            | 96    |
| वामा संसारिणामीशा         | 44  | 85   | संचरन् सर्वतोदिकं          | 958            | 989   |
| वामेतरोदक्सञ्यान्ये.      | २०१ | 960  | संविन्मात्रं हि यच्छुद्धं  | ٩              | v     |
| विभुरधः स्थितो ऽपीश.      | 983 | 993  | संवेदाजीवनाभिख्य           | 88             | *3    |
| विश्रान्तावर्धमात्रास्य   | २३५ | 959  | संवेचश्चाप्यसंवेद्यो       | 86             | 83    |
| विश्वारमता च त्राणत्वं    | ४५  | 80   | स एव खात्मा मेथेऽहि        | मन ११          | ٤.    |
| वेदा मात्राधमन्यतु        | 233 | 968  | स कालः साम्यसंज्ञः स्य     | T-9 E E        | 980   |
| वेदाश्वाराः पश्चमाश्च-    | २५० | २०१  | स तु भैरवसद्भावो           | 296            | 900   |
| वेद्यवेदकसाम्यं तत्       | cy  | હધ્  | सदाशिवः स्वकाळान्ते        | 969            | v ę ę |
| व्याने तु विश्वारममये     | २१४ | ঀড়৸ | स बह्या विष्णुददाया.       | 906            | 985   |
| व्यापिन्या तिह्वारात्रं   | 968 | 134  | समाधौ विश्वसंहार-          | 968            | 943   |
| शक्तयः पारमेश्वयो         | وه  | 49   | सर्वया तन्मयीभृति-         | ८२             | wą    |
|                           |     |      |                            |                |       |

|                             | -ন্তা - | go  | l granding                 | श्लो॰ | ų o |
|-----------------------------|---------|-----|----------------------------|-------|-----|
| स शर्वेथुदयो मध्य-          | ₹0€     | 909 | स्थूळसूक्ष्माः क्रमात्तेषा | ७२    | ६२  |
| सांख्यवेदादिसंसिद्धान्      | 947     | 935 | स्थूलेकाशीतिपदज-           | २२९   | 965 |
| सा प्राणशत्तः प्राणाधै-     | 98      | 93  | स्थूलोपायाः परोपाय-        | २३१   | 966 |
| सामावस्यात्र स क्षीण-       | 38      | 60  | स्थूळो वर्णोदयः सोऽयं      | २५१   | २०२ |
| सृष्टिः प्रविलयः स्थेमा     | 394     | १७६ | हृद्आरभ्य यत्तेन           | ९०    | 96  |
| सृष्ट्यादयश्च ते सर्वे      | 80      | 49  | हृदयात्प्रणचारश्च          | દ૧    | ५२  |
| सष्टियादितत्त्वमज्ञात्वा    | 46      | yo  |                            | 4 6   |     |
| सेव संविद्वहिःस्वातम-       | 6       | ৬   | ह्यकारो द्वादशान्ते        | २३८   | 988 |
| सोऽपि संविदि संविच          | 960     | 949 | ह्रयेष प्राणरूपस्तु        | 353   | 969 |
| <b>स्थान</b> प्रकल्पाख्यतया | 9       | 9   | हेथे तु दक्षिते शिष्याः    | 52    | ७९  |
| स्थाननेदक्षिधा श्रोक्तः     | २       | २   | हस्वार्णत्रयमेकैकं         | २१९   | 968 |

## श्रीतन्त्रालोक—सप्तमाह्निक—मृलश्लोकानाम-

|                             |        | •   |                             |      |     |
|-----------------------------|--------|-----|-----------------------------|------|-----|
|                             | श्हो ० | पु० | Я                           | डो ० | ã.  |
| <b>अध परमरहस्योऽ</b> यं     | 9      | ٩   | ततोऽपि द्विगुणेऽष्टांश-     | २०   | 93  |
| अन्यथान स निर्वेत्तुं       | २६     | 90  | तद्भावश्च नो तावत्          | 50   | 98  |
| अयुक्ताः शक्तिमार्गे तु     | 88     | 3 € | तदभावात्र विज्ञाना          | 38   | 5.5 |
| अष्टोत्तरशते चके            | 98     | 6   | तन्मन्त्रदेवता यत्नात्      | 4    | ₹ . |
| आद्यन्तोदयनिर्मुक्ता-       | 44     | ૪રૂ | तावती तेषु वे संख्या        | 80   | ३७  |
| <b>इ</b> त्ययत्नजमाख्यातं   | ٠.٠    | 2   | तावानेको विकल्पः स्या-      | 3 3  | २४  |
| उद्यं तत्त्वयोगज्ञः         | 96     | ٠   | तेनास्तङ्गत एवेष            | \$ ¢ | २८  |
| उदयः सप्तशतिका              | 48     | 36  | त्रयोदशार्णे द्वाषष्ट्या    | 99   | Ę   |
| एकानुसंधियत्नेन             | 8      | 3   | त्रिके सप्त सहस्राणि        | Ę    | 4   |
| एकान्नविंशतिशतं             | 90     | Ę   | देहे प्रतिष्ठितस्यास्य      | 4 4  | 45  |
| एकाशीतिपवे चके              | 96     | ۵   | द्रात्रिशके महाचके          | 94   | u   |
| कालस्तु भेदकस्तस्य          | २५     | 98  | द्वादशाख्ये द्वादशिते       | 86   | ३७  |
| कालः समस्तश्रत्र-           | 68     | 44  | द्वित्रिसप्ताष्टसंख्यातं    | ४२   | ₹ ₹ |
| क्रमेण प्राणचारस्य          | २३     | 98  | द्विह्मिश्चतुर्वी मात्राभिः | ५७   | ጻሄ  |
| चक्रचारगताद्यनात्           | 38     | 30  | न कालभेदजनितो               | २४   | 94  |
| चतुर्देशशती खाब्धिः         | 12     | Ę   | न विकल्पश्च कोऽप्यस्ति      | ₹4   | ₹   |
| चतुर्विशतिगत्या तु          | •      | 4   | निरुद्ध्य मानसोर्ट्टेत्ती-  | 41   | ४२  |
| चतु विंशतिसंख्याके          | 98     | ঙ   | पश्चार्णेऽस्थिसहस्राणि      | v    | 4   |
| चाराष्ट्रभागां <b>जी</b> नव | 49     | 16  | पव्यिण्डस्वकृतेण            | R.S  | 14  |
|                             |        |     |                             |      |     |

|                         | म्हो <b>॰</b> | q.  |                           | ন্ডা -    | Z.   |
|-------------------------|---------------|-----|---------------------------|-----------|------|
|                         | 89            | 32  | न्याप्तं तद्वत्तनुद्वीर-  | ६८        | 48   |
| पद्मन्त्राक्षरे चक्रे   |               |     |                           | لوقع      | 86   |
| पदमन्त्रेषु सर्वेषु     | 86            | 35  | शक्तिस्थं नैव तं तत्र     | 43        | •    |
| पिण्डाक्षरपदैर्भन्त्र-  | 49            | 88  | शक्यन्तेऽध्वनि तत्स्पन्दा | 68        | do   |
| पूर्ण समुदये त्वत्र     | 48            | 8.5 | शतद्वादशिका सप्त.         | 3.5       | •    |
| प्रवेशविश्रान्त्युहासे  | ६२            | ४९  | षण्णवस्यामघः षड्द्रि-     | 90        | ched |
| भागषोडशकस्थित्या        | २१            | 93  | षोडशाख्ये द्वादशिते       | 88        | 30   |
| मन्त्रचक्रोदयइस्तु      | 46            | 88  | बोडशाख्ये बोडशिते         | 40        | ३७   |
| माळामन्त्रेषु सर्वेषु   | ४५            | ३५  | संविदेकैव पूर्णा स्या-    | २३        | 98   |
| वस्तुतो हात एवेयं       | şo            | २३  | स नाडीरूपतामेत्य          | Ęv        | 43   |
| विकल्पः शिवतादायी       | ₹€            | २९  | सप्तके त्रिसहसं द         | ۷         | ٧    |
| विकार उपजायेत           | 64            | 49  | सप्तत्रिकात्सहाधैन        | 90        | 6    |
| विज्ञानं तद्विकल्पात्म- | ३७            | २८  | स स्पन्दे खे स तम्बत्य    | <b>63</b> | 40   |
| विद्धारपरसंवित्ती       | ₹             | २   |                           |           | २६   |
| विन्दाना निर्विकल्पापि  | 39            | ેર૪ | स ह्येको न भवेत्कश्चित्   | . २५      |      |
| विभज्यते विभागव         | Ęo            | ४७  | सा च स्यात्क्रमिकैवेत्यं  | 3.8       |      |
| विशेचार्घार्धिकायोगा-   | 49            | *   |                           | २८        | २०   |
| विश्वे स्ट्रिस्यास्ते त | ৬ ৭           | ५६  | सिद्धामते कुण्डलिनी       | Ko        | ર્૧  |

## श्रीतन्त्रालोके

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचिते श्रीजयरथक्ठतविवेकाल्यटीकोपेते

### षष्टमाह्निकम् ।

कवलियतुं किल कालं कलयति यो व्यायतास्यतां सततम् । जयति स सुजयः साक्षा-त्संसारपराकृतौ संजयः॥

इदानीमाणवोपायस्यैवाङ्गभूतमुचारादिप्रमे-यचतुष्टयानन्तरोद्दिष्टं स्थानकल्पनाख्यं परमं प्रमेयं द्वितीयार्धेनावतारयितुमुपकमते

स्थानप्रकल्पाख्यतया स्फुटस्तु बाह्योऽभ्युपायः प्रविविच्यतेऽथ॥१॥

अथराब्दोऽधिकारे । तेनेतः प्रभृत्याद्वादराा-द्विकं यितंकिचदुच्यते तत्सर्वं स्थानकरुपनाधि-कारेण, इति पञ्चदशाद्विकात्प्रभृति पुनरेतदेव बाह्यस्थिण्डलमण्डलाद्यधिकृत्याभिधीयते, — इत्यायन्थपरिसमाप्तेः प्राधान्यात् स्थानक-रुपनस्यैव सकलोऽयं प्रपञ्च, इति ॥ १ ॥

तदेवाह

स्थानभेदिश्विधा प्रोक्तः प्राणे देहे बहिस्तथा। एषामि भेदान्तराणि सन्ति, – इत्याह प्राणश्च पञ्चधा देहे द्विघा बाह्यान्तरत्वतः ॥२॥ मण्डलं स्थण्डिलं पात्र-मक्षसुत्रं सपुस्तकम् । लिङ्गं तूरं पटः पुस्तं
प्रतिमा मूर्तिरेव च ॥ ३ ॥
इत्येकादशधा बाह्यं
पुनस्तद्वद्वधा भवेत ।

'पुस्तं' लेपादिनिर्मिताकृतिः। मूर्तिर्युर्वा-दिसंबन्धिनी। तदित्यानन्तर्याद्वाद्धं, पुनरित्येका-दशिवधत्वेऽपि, बहुधेति मण्डलादीनामप्येक-शूलित्रिश्चलादिक्रमेण नानात्वात्॥३॥ एवं स्वरूपतः स्थानभेदमभिधाय तद्गतं वि-धिमप्युपदेष्टुं प्रतिजानीते

> तत्र प्राणाश्रयं ताव-हिधानमुपदिश्यते ॥ ४ ॥

तदेवाह

अध्वा समस्त एवायं षड्घोऽप्यतिविस्तृतः ।

१ क॰ पु॰ विधानसुपदिश्यत इति पाठः।

## यो वक्ष्यते स एकत्र प्राणे तावत्त्रतिष्ठितः ॥ ५ ॥

वक्ष्यत इति भुवनाध्वप्रकाशनादौ । 'प्राण ' इति सामान्यस्पन्दनात्मनि । यदुक्तम्

'षड्विघाध्वविभागस्तु पाणैकत्र यथा स्थितः ।' (स्व० ४।२३२)

इति । विशिष्टे पुनः पदमन्नवर्णात्मा त्रिविध एव । यद्वक्ष्यति

> 'षड्घिधादध्वनः पाच्यं यदेतस्त्रितयं द्वनः । एष एव स काछाध्वा पाणे स्पष्टं पतिष्ठितः ॥' (तं० ६।३७)

इति ॥ ५ ॥

तदेवोपपाद्यति

अध्वनः कलनं यत्त-त्क्रमाक्रमतया स्थितम् ।

१ क० पु॰ प्रकाशादाविति पाठः।

### क्रमाक्रमौ हि चित्रैक-कलना भावगोचरे ॥ ६ ॥

नन्वेतत्क्रमांक्रमात्मतयैव कस्मात्स्थितमित्या-शङ्क्ष्याह 'क्रमेत्यादि '। इह द्विधैव भावाना-मवभासः क्रमेणाक्रमेण च; तत्र क्रमेण यथा कार्यकारणादौ, अक्रमेण यथा चित्रज्ञानादौ। स च चित्रे यदैकस्यैवैकदैव च कंचित्पूर्वकाल-भाविनं समानकालभाविनं च भावमपेक्ष्य क्रमेणाक्रमेण चावभासः, —इति। तद्यां नाम भावनामेवं 'कलना' परिच्छित्तः स एव क्रमाक्रमात्मा काल इति॥ ६॥

ननु सर्वमिदं जगत्संविह्नं प्रमेवावभासतेऽ-न्यथा ह्यस्य भानमेव न भवेत्, संविदि च नित्यत्वात्काळयोगो नास्ति, इति कथमसौ

१ ख० पु० कमास्क्रमेति शोधितपाठः।

२ क० पु० तथा नामेति पाठः । ख० पु० भावनानामेविमिति मूल पाठः ।

३ ख॰ पु॰ संख्यामिति पाठः।

तद्नुषक्तस्य भावजातस्यापि स्यात्? इत्या-शङ्कयाह

> ऋमाक्रमात्मा कालश्च पंरः संविदि वर्तते ।

नन्वेवं 'क्रमाक्रमकथातीतं संवित्तत्वं सुनि-र्मेळम् ' इत्यायुक्तं व्याहन्येत, सौगतमतान्तः-पातश्च स्यात्, – इत्याशङ्कयाह

> काली नाम परा शक्तिः सैव देवस्य गीयते ॥ ७ ॥

यन्नाम परस्य प्रकाशस्य कालेन योगः सास्य 'शक्तिः' स्वेच्छावभासितस्य प्रमातृष्ठ-मेयाद्यात्मनो जगतस्तत्तद्भृपतया कलने सा-मर्थ्यं न पुनः स्वात्मनि कश्चिदक्रमः क्रमो वा, – इति, न ह्यञ्चेद्याहशक्तियोगे स्वात्मनि स्फोटाद्याविभावः ॥ ७॥

१ क० पु० सर्वः संविदीति पाठः ।

तदाह

सैवं संविद्धहिः स्वात्मगर्भीभूतौ कमाकमौ ।
स्फुटयन्ती प्ररोहेण
प्राणदत्तिरिति स्थिता ॥८॥

सैव कालशक्तियोगिनी संवित्स्वाविभागेना-वस्थितौ कमाक्रमौ बहिः प्ररूढतयावभासय-न्ती प्राणवृत्तिरिति स्थिता, प्राणैनात्मतया प्र-स्फुरितेत्यर्थः ॥ ८ ॥

नतु कथं नामेयं प्राणवृत्त्यात्मना प्रस्फु-रिता, – इत्याशङ्कचाह

> संविन्मात्रं हि यच्छुद्धं प्रकाशपरमार्थकम् । तन्मेयमात्मनः प्रोज्झ्य विविक्तं भासते नभः॥ ९॥

१ क० पु० स्वैव संविदिति पाटः । ख० पु० संविद्युनरिति पाटः । २ क० प्र० प्राणेनात्मतयेति पाटः ।

यन्नाम हीदं प्रमातृप्रमेयात्मनो विश्वस्य स्वाविभागेनैवावभासनात्प्रकाशपरमार्थकम्, अत्त एव तदारूषणाया अभावाच्छुद्धं संविन्मात्रं तत्स्वस्वातृ स्वात्मन्यपूर्णत्वाविन्मास्यिषया स्वाविभागेनाविस्थतं विश्वात्म 'मेयं' औत्मनः सकाशात् 'प्रोज्झ्य' पृथकृत्य 'विश्वस्मादुत्तीणोंऽहम् ' इत्यांमृश्य 'विविक्तं नभोऽवभासते ' सकलभावश्चन्यत्वान्निरावरण-रूपतया प्रस्फुरतीत्यर्थः ॥ ९ ॥

अत एवाह

तदेव शून्यरूपत्वं संविदः परिगीयते ।

'श्रुन्यरूपत्वम् ' इति श्रुन्यप्रमातृत्विम-त्यर्थः । श्रुन्यत्वं चास्य सर्वस्य संवेचस्य संक्ष-

१ क० पु० स्वातज्ञ्यात्मनि अपूर्णत्वाद्यवेति पाठः।

२ क० पु० स्वात्मनः इति पाठः।

३ क० पु॰ इत्याविसृहय इति पाठः ।

यात् न तु संविदोऽपि, तथात्वे हि निखिलिम-दमनेलमूकप्रायं स्यात् । यदुक्तम्

'अशून्यं शून्यमित्युक्तं शून्यं चाभाव उच्यते। अभावः स सम्रुदिष्टो यत्र भावाः क्षयं गताः॥' (स्व०४।२९१)

इति ।

'सर्वोत्रम्बनधर्मेश्च सर्वसन्वैरशेषतः । सर्वक्रेशाशयैः शून्यं न शून्यं परमार्थतः ॥'

इति च ॥

एतच परमुपेयमितो बाह्यानामित्याह नेति नेति विमर्शेन योगिनां सा परा दशा॥९०॥

सेयं

'न भावो नापि चाभावो मध्यमाप्रतिपत्तितः।' इत्याद्युक्तयुक्तया भावाभावविषयेणै नेति नेति परामर्शद्वयेन मध्यमैपदावेशशालिनां 'योगिनां

९ ख॰ पु॰ भावः क्षयं गतः इति पाठः ।

२ क० पु० विषयत्वेन इति पाठः। ३ क० पु० प्रतिपदांवेद्योति पाठः।

परा' श्रुन्यातिश्रुन्यरूपो 'दशा' विश्रान्ति-स्थानमित्यर्थः । यदाहुः

> 'शून्यतावस्थितः पश्चात्संवेदैनविवर्जितः । निर्वाणः कृष्णवर्त्मेव निरुपाख्यो भवत्यसौ ॥'

इति ॥ १० ॥

स एव च शून्यप्रमाता बहिर्मुखीभवन्प्रा-णप्रमातृतामासादयति, – इत्याह

> स एव खात्मा मेयेऽस्मि-न्भेदिते स्वीक्रियोन्मुखः ।

पतन्समुच्छलत्त्वेन प्राणस्पन्दोर्मिसंज्ञितः ॥ ११॥

स एव च ' खात्मा ' शून्यप्रमाता '......भभिष्ठाषे मर्छोऽत्र तु ।' (ख॰ ४-१०४) इत्यायुक्तेरपूर्णम्मन्यतात्मकाणवमळयोगात्सा-काङ्कृतया पुनस्तत्स्वीकरणोन्मुखः सन् स्वस्मात्

१ क० पु० रूपदशा इति पाठः । २ ख० पु० सर्वेन्धनेति पाठः ।

' भेदिते ' पृथकृतेऽस्मिन् नीलसुखादिरूपे ' मेये समुच्छलत्वेन पतन् ' वहिर्मुखीभवन् प्राणादिशब्दव्यपदेश्यो भवेदित्यर्थः । किंचिच-लनात्मनः स्वविमर्शरूपस्य स्पन्दनस्येवायमायः प्रसरः, — इत्युपचारात्तच्छब्दव्यपदेश्यो न तु स एवायं तस्य शून्यप्रमात्रुह्णासादप्यूर्ध्वं भावात् । एवमूर्मिशब्दादावुत्तरत्रापि ज्ञेयम् ॥ ११ ॥

यदभिप्रायेणैव भद्दश्रीकछटादयोऽप्येवमूचुः,-इत्याह

> तेनाहुः किल संवित्या-क्याणे परिणता तथा । अन्तःकरणतत्त्वस्य वायुराश्रयतां गतः ॥ १२॥

यद्यपि श्चन्यतावभासनपुरःसरं संवित्प्राण-रूपतया परिस्फुरिता तथापि तदवभासनेऽस्या न कश्चिद्रूपान्तरोपमहः,— इत्युक्तं 'प्राक्संवि- त्प्राणे परिणता' इति । तैरप्येतन्निर्मूछमेव नोक्तम्, – इत्यागमोऽपि संवादितः'अन्तःकर-णेत्यादिना '। अन्तःकरणानां 'तत्त्वं' सार-भूता बुद्धिस्तस्य बुद्धिप्रमातुरित्यर्थः। तेन बुद्धि-प्रमातुः पूर्वं प्राणोछासः, – इति सिद्धम् । अ-न्यथा कथं स तस्याश्रयः स्यात् ॥ १२ ॥

एवमयमेव परस्याः संविदः प्रथमः परिस्प-न्दः,-इति तदभेदवृत्येव सर्वत्रास्य व्यवहारः,-इत्याह

> इयं सा प्राणनाशक्ति-रान्तरोद्योगदोहदा । स्पन्दः स्फुरत्ता विश्रान्ति-जीवो हत्प्रतिभा मता॥१३॥

'आन्तर ' आद्यो योऽसी 'उद्योग' उद्य-

१ क० पु० सारभूतं तस्य बुद्धिप्रमातुरित्यर्थः।

२ ख० पु० जीवे हति पाठः।

न्तृतात्मा परिस्पन्दस्तत्र 'दोहदो 'ऽभिलाषो यस्याः सा तदेकनिष्टेत्यर्थः ॥ १३ ॥

नन्वेवमुछसिताया अस्याः किं प्रयोजनम् <sup>१</sup> इत्याराङ्कयाह

> सा प्राणद्यत्तः प्राणाद्ये रूपेः पञ्चभिरात्मसात् । देहं यत्कुरुते संवि-त्पूर्णस्तेनैष भासते ॥ १४ ॥

सेयं सामान्यपरिस्पन्दात्मा प्राणवृत्तिः प-श्रमिः प्राणापानाचे रूपैर्यत्तदन्तर्वहिष्करणा-चाक्रान्तं पाश्रमौतिकं 'देहमात्मसात्कुरुते ' व्याप्यावतिष्ठते तेनैष देहो घटादिवत्संवेचत्वे-ऽपि संवित्पूर्णो भौसते संवेचृतया प्रथत इ-त्यर्थः। अत एव मृढानामयं भ्रमो यचैतन्य-विशिष्टात्कायादन्यः कश्चिन्नास्ति इति । यदु-क्तम्

१ क॰ पु॰ अवभासतेऽस्तवेद्यतयेति पाठः।

' चैतन्यखचितात्कायाचात्मान्योऽस्तीति मन्वते ।' इति ॥ १४ ॥

तदाह

प्राणनारुत्तितादात्म्य-संवित्वचितदेहजाम् । चेष्टां पश्यन्त्यतो मुग्धां नास्त्यन्यदिति मन्वते ॥१५॥

'मुग्धां' इति देहात्मनोर्विवेकमजानानाः। अयमेषां भावः—भूतान्येव हि मृदाद्यवस्थाया-मचेतनान्यपि सुराकारतया परिणता गुडपिष्टा-दय इव मदशक्तिं, शरीराकारपरिणतानि चै-तन्यं प्रतिपद्यन्ते, काळान्तरे च परिणामिवशे-षभाक्त्वाच तच्छून्यतामुपगच्छन्ति, तावन्तं च काळं चैतन्यानपायात्स्मृत्यनुसन्धानादिव्यवहा-रिकेनात्मनेति ॥ १५॥

१ क० पु० मृढा इति पाठः। २ क० पु० मृढा इति पाठः।

एतदिधशयाना एव 'चार्वाका' इत्युच्य-न्ते, – इत्याह

> तामेव बालमूर्खस्त्री-प्रायवेदितृसंश्रिताम् । मतिं प्रमाणीकुर्वन्त-श्र्यावीकास्तत्त्वदर्शिनः ॥१६॥

तामेव मितिमिति, 'चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः' इत्याचुक्त्या चैतन्यखिचतो देह एवा-त्मा न पुनस्तदितिरिक्तः कश्चित्, — इत्येवं-रूपम् । बाळादिसंश्रयेणास्या महाजनानुपसे-व्यत्वं दर्शितम् । प्रमाणीकुर्वन्त इति, देहादू-र्ध्वमिप यदि कश्चित्तदितिरिक्त आत्मा संभवेत्त-तस्य पूर्वशरीरमपहाय शरीरान्तरमधितिष्ठत एतच्छरीरशैशवादिदशानुभूतार्थस्मरणवत् पूर्वपूर्वशरीरानुभूतार्थस्मरणमि भवेत् । न हि तस्य शरीरमेदेऽपि नित्यत्वात्स्मरणविशेषे का-रणं किंचिदुत्पश्यामो येनेह जन्मन्येवानुभूतं

स्मरित नान्यजन्मानुभूतम्, – इति तस्माद्-र्ध्वमन्यः कश्चिन्नात्मास्तीत्येव युक्तम् । यच्छ्रु-तिरिप

'विज्ञानवन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः सम्रत्थाय तान्येवातु-विनश्यित न मेस संज्ञास्ति' ( वृ॰ आ॰ उ०४–५–१३) इति । अतश्च परलोकादिचिन्तामपास्य याव-जीवं सुखमेवासितव्यम्, – इत्येषां तत्त्विम-त्युक्तं 'तत्त्वदर्शिन ' इति । यदाहुः

'यावज्जीवं मुखं जीवेझास्ति मृत्युरगोचरः । भस्मीभूतस्य ज्ञान्तस्य पुनरागमनं कुतः ॥'

इति ॥ १६ ॥ नन्वेवं तत्त्वमनुशीळयतामेषां किं स्यात् <sup>१</sup> इत्याशङ्कयाह

> तेषां तथा भावना चे-हार्क्यमेति निरन्तरम् । तद्देहभङ्गे सुप्ताः स्यु-रातादुग्वासनाक्षयात् ॥१७॥

' सप्ता 'इत्यपवेद्यप्रलयाकलप्राया इत्यर्थः १७ तद्वासनाक्षये त्वेषां किं भवेत ? इत्याश-ङ्खाह

> तद्वासनाक्षये त्वेषा-मक्षीणं वासनान्तरम् । बुद्धं कृतश्चित्संस्ते विचित्रां फलसम्पदम् ॥१८॥

नन्वेषां सांख्यादिभिरपि साम्यं यत्तेषाम-प्येवंप्रायेव मुक्तिः, पुनरपि तत्तद्वासनानुसारं विचित्रफलोपभोगस्योदयात् । यद्वक्ष्यति.

'सांख्यवेदादिसंसिद्धाञ्छीकण्डस्तदहर्भुसे । सृजत्येव पुनस्तेनं न सम्यङ्ग्रुक्तिरीदृशी ॥ ' (तं० ६-१९३)

इति । तत्सर्वत्रास्यैव कथमवरतया निर्देशः । यदाहुः ' चार्वाकास्तु वराकाः प्रतिक्षेप्तव्या एव

१ क० पु० पुनस्तस्माच इति पाठः।

कः श्चुद्रतर्कस्य तदीयस्येह गणनावसर' इति । तिकमेतत् <sup>१</sup> इत्याशङ्कयाह

> अंदार्ब्धशङ्कनात्प्राच्य-वासनातादवस्थ्यतः । अन्यकर्तव्यशैथिल्या-त्संभाव्यानुशयत्वतः ॥१९॥

अतद्रूंढान्यजनता-कर्तव्यपरिलोपनात् । नास्तिक्यवासनामाहुः पापात्पापीयसीमिमाम् ॥२०॥

यदंप्यस्मद्पेक्षया दर्शनान्तराणां तुल्यमेव पापत्वं तथापि नास्तिक्यवासनायास्ततोऽप्यति-शयेन पापत्वं, यतः ' प्राच्या' अनिषेध्यत्वात्पु-

१ पं० क० पु० आदार्ह्योति पाठः । २ ख० पु० अतङ्क्येति पाठः । ३ क० पु० पाहृरिति पाठः । ॥ क० पु० यद्यपीति पाठः ।

र्वभाविनी येयमास्तिक्यवासना तस्यास्तादव-स्थ्यं: नहि नास्तिक्यवासनाया दाढर्येन प्ररोहोऽ-स्ति येनैतद्वपरमो भवेन्निर्मूळत्वेनादाढर्थस्या-त्राशङ्क्यमानत्वात् । यथा परं ब्रह्म मूलत्वेनाव-लम्ब्य प्रपञ्चो मिथ्या, – इत्याचुच्यमानं दा-र्छोन प्ररोहमियान्नैवमेतत्; आत्मनो हि ना-स्तित्वे किमन्यद्वशिष्यते यन्नामाजडं मूलभू-तमधिकृत्य सर्वमिदं सुव्यवस्थितं स्यातः जडा-नामेव च परिणामो भवेदिति न चेतनत्वेना-सौ युज्यते, - इत्यन्यैर्वहक्तमिति तत एवाव-धार्यम् । अत एवास्तिक्यवासनायास्तादवस्थ्येन 'अन्येषां ' दर्शनान्तरस्थानाम् 'अग्निहोत्रं जुह-यात्, न हिंस्यात्सर्वभृतानि ' इत्याचात्मना विधिनिषेधरूपेण 'कर्तव्येन' शैथिल्यमस्या जायते । यदात्मनोऽस्तित्वे यदि कैश्चित्पारलौ-किकं किंचिद्नुष्टीयते तद्यांवदूरे आस्ताम्; आत्मनः पुनर्नास्तित्वेऽप्यन्यैः कुशलप्रवृत्तिरकु-

९ क० पु० तावद्यावदिति पाठः।

शलिवरैतिश्च कियते, - इत्यत्र निमित्तं किंचि-त्संभवेत्, अन्यथा सर्व एव किमेवं कुर्युः। अ-स्माकं च किंचिदिप कर्तव्यं नास्ति, - इत्य-स्थान एवास्माभिर्ध्वान्तं, किमिदं व्यामृदैरि-वासितम्, - इत्येवमात्मा पश्चात्तापोऽप्यत्र सं-भावनीयस्तस्मिन्नुत्पन्ने सति सुखमेव न्यायो-पन्यासकदर्थनां परिहृत्य

'सन्दिग्धेऽपि परे छोके त्याज्यमेवाशुभं बुधैः । यदि नास्ति ततः किं स्यादस्ति चेन्नास्तिको इतः ॥'

इत्यादिना मित्रसंमतेनाप्युपदेशेन तस्या-मास्तिक्यवासनायां रूढयाँन्यया दर्शनान्तर-स्थया जनतयावश्यमेवास्याः परिलोपः कार्यः,— इति ॥ २० ॥

तदेवमत्र प्रसक्तानुप्रसक्तिकया परदर्शन-कथा मा प्रसाङ्कीत्, – इति प्रकृतमेवानुसरित

१ क० पु० निवृत्तिश्चेति पाठः । २ क० पु० किमिद्मिति पाठः ।

३ क० पु० रूढायामन्ययेति पाठः।

अलमप्रस्तुतेनाथ प्रकृतं प्रविविच्यते ।

तदेवाह

यावान्समस्त एवाय-मध्वा प्राणे प्रतिष्ठितः॥२१॥ द्विषा च सोऽध्वा क्रियया

मूर्त्या च प्रविभज्यते।

द्विधेति देशकालभेदेन । तत्र कियया का-लाध्वा प्रविभज्यते मूर्त्या च देशाध्वा । यदुक्तम्

' मूर्तिवैचिव्यतो देशक्रममाभासयत्यसौ । क्रियावैचिव्यनिर्भासात्काळक्रममपीश्वरः ॥' (ई०प्र० २।१।९)

इति ॥ २१ ॥

ननु

'अध्वा समस्त एवायं चिन्मात्रे संप्रतिष्ठितः । यत्तत्र नहि विश्रान्तं तन्नभःक्रुम्रमायते ॥' (तं॰ ८।३) इत्यादिवक्ष्यमाणनीत्यास्य संविदि प्रतिष्ठितत्वं युक्तं न जडात्मिन प्राणे, – इत्याशङ्क्ष्याह प्राण एव शिखा श्रीम-ब्लिशिरस्युदिता हि सा ॥२२ बद्धा यागादिकाले तुं निष्कलत्वाच्छिवात्मिका ।

' शिखा परिमिता शक्तिभैरवस्य तु कथ्यते । कियाशक्तिरिति ख्याता.....।।'

इति ॥ २२ ॥

ननु को नामास्या वन्धो येन यागादौ नि-ष्कलत्वाच्छिवात्मिकेयं स्यात् <sup>१</sup> इत्याशङ्कयाह

> यतोऽहोरात्रमध्येऽस्या-श्वतुर्विंशतिधा गतिः॥ २३॥

प्राणविक्षेपरन्धारूय-शतैश्चित्रफलप्रदा ।

१ क० पु० काले चेति पाठः ।

यत्पष्टिघटिकांसंख्याकस्य बाह्यस्याहोरात्रस्य मध्येऽस्याः प्राणरूपायाः पारमेश्वर्याः क्रिया-शक्तेः प्राणचाराणां रन्ध्राख्येर्द्वारसंख्याकैर्नव-भिः शैतेरुपलक्षिता, अत एव चतुर्विशतिभिः संक्रान्तिलक्षणेः प्रकारैरैहिकामुत्रिकमेदाचित्र-फलप्रदा गतिरूर्ध्वाधरवाहलक्षणश्चारो भवे-दित्यर्थः। अयमत्राभिप्रायः – इह खलु सर्वप्रा-णिनां

'मनोऽप्यन्यत्र निश्चिप्तं चश्चरन्यत्र पातितम् । तथा पवर्तते पाणस्त्वयत्नादेव सर्वदा ॥'(स्व० ७९०) इत्याद्युत्त्या स्वरसत एव मध्यमः प्राणो वह-ति, – इति वाद्योनाहोरात्रेण

'षद् शतानि वरारोहे सहस्राण्येकविंशतिः। अहोरात्रेण बाह्येन अध्यात्मं तु स्वराधिषे ॥'(ख० ७।५३) इत्याद्युक्तयान्तः सषद्शता सहस्रेकविंशतिः प्राणचाराणां भवेतु । तत्र प्रतिघटिकं

' शतानि त्रीण्यहोरात्राः षष्टिरेव तथाधिकाः । वर्षमेतत्समारूयातं बाह्ये वै घटिका च सा ॥'(स्व०७।५१)

१ क० पु० घटिकाख्यस्येति पाठः। २ ख० पु० नवभिर्लक्षेरिति पाठः।

इत्यायुक्त्या प्राणचाराणां सपष्टिस्त्रिशती, इति सार्धेन घटिकाद्वयेन नवशतानि भवन्ति, स एव च संक्रान्तीनां प्रत्येकमुदयः । यदुक्तम्

'चतुर्विञ्चतिसंक्रान्त्यः समधोतोः स्वभावतः । ञ्चतानि नव वै इंस एकामेकां वहेत्सदा ॥' (स्व० ७।१६८)

इति । सार्धं च घटिकाद्वयं चतुर्विशतिधा ग्रणितं षष्टिर्घटिका भवन्ति, – इत्यहोरात्रमध्ये तत्संख्याकानामुदयः । यदुक्तम्

'बाह्ये चैव त्वहोरात्रे अध्यात्मं तु वरानने । चतुर्विज्ञतिसंक्रान्तीः माणहंसस्तु संक्रमेत् ॥ अहनि द्वादश्च मोक्ता रात्रौ वै द्वादश्च स्मृताः ।' (स्व० ७।१६६)

इति । यद्यपीयन्तः प्राणचारा अहोरात्रमध्ये भवन्ति, – इत्येतावदत्र वक्तव्यं, तथापि तथा-त्वे तेषां गणनामात्रं प्रदर्शितं भवेत् न तु तत्त-द्विचित्रफळोदयनिमित्तत्वमपीत्येवमुक्तम् ॥२३॥

१ क० पु० समाख्यातः इति पाठः।

नन्वेवंविधः शिखाया बन्धः, – इति वक्तं प्रस्तृते किमिद्मप्रस्तृतमभिधीयते यत्प्राणचा-राणामियती गतिरिति । नैतत् , अयमेव हि शिखावन्धो यत्प्राणशक्तेः प्रतिचारमादिमध्या-न्तेष्ववधानेन पुनः पुनः परामर्शनं नाम । यद-भिप्रायेणैव

'षट् शतानि दिवा रात्रौ सहस्राण्येकविंशतिः। जपो देव्याः सम्रादिष्टः सुलभो दुर्लभो जडैः ॥ (वि० भै० १५६)

इत्याद्यन्यत्रोक्तं, तदाह क्षपा शशी तथापानो नाद एकत्र तिष्ठति ॥२४॥ जीवादित्यो न चोद्रच्छे-तुट्यर्घे सान्ध्यमीदृशम् । ऊर्ध्वक्को रविश्वन्द्रोऽ-घोमुखो वह्निरन्तरे ॥ २५ ॥ माध्याह्निकी मोक्षदा स्या-द्व्योममध्यस्थितो रविः। अनस्तमितसारो हि जन्तुचक्रप्रबोधकः॥ २६॥ बिन्दुः प्राणो ह्यहश्चैव रविरेकत्र तिष्ठति।

महासन्ध्या तृतीया तु सुप्रशान्तात्मिका स्थिता॥२७

यदात्रेकत्र वामपार्श्वे द्वादशान्ताद्भृद्देनं चरन्क्षपाशशी तिष्ठति हृदये निवृत्तगतिर्भवति प्राणादित्यश्च ततो नोद्वच्छति तदेदशमपानी-यमन्त्यं तुट्यर्धं सान्ध्यं वक्ष्यमाणनीत्योद्वच्छत्प्रा-णार्कायतुट्यर्धसंमीलनया सचतुर्भागाङ्गुलद्वय-प्रमाणप्राणचाररूपा प्राभातिकी सन्ध्या भवे-दित्यर्थः। यदुक्तं तत्र

१ क॰ पु॰ हृद्यान्तमिति पाटः। २ क॰ पु॰ कांत् नुट्यर्धिमिति पोटः।

'स चन्द्रो विद्यमानोऽपि अपानो हृदि मध्यतः । यदा तृत्सन्नतां यानि जीवादित्यो न चोद्रमेत् ॥ प्राभातिकीति विद्येया आत्मतत्त्वप्रवोधिनी । क्षपा द्यापी तथापानो नाद एकत्र तिष्ठति ॥ तुटचर्षे ज्ञानमहसा सन्ध्या वै समुदाहृता ।'

इति । तदनन्तरं च यदा प्राणात्मा रिवरूध्वमुखत्वेन चरंस्ताल्वाद्यात्मन्यन्तरे स्थितश्चनद्वश्चापानात्माथोमुखत्वेन, — इति तयोः प्रमाणप्रमेयात्मनोः संघद्वात्प्रमातृरूपो विह्नसिदयात्तदेयं माध्याह्निकी सन्ध्या मोक्षदा स्यात्;
यतो मध्यनाडीसंबन्धिनो 'व्योम्नः ' सुषिरस्य 'मध्ये ' ताल्लस्थाने स्थितो बहिर्मुखत्वेन प्रमाणत्वेऽपि प्रमातृरूपस्यानपायादनस्तमितसारो
रिवर्जन्तुचक्रस्य प्रकर्षेण 'बोधकः' प्रमाणप्रमेयमयत्वेऽपि प्रमातृरूपतयावभासक इत्यर्थः।
यदुक्तं तत्र

' ऊर्द्भवकः स्थितो भातुश्चन्द्रथाधोमुखः स्थितः । ' इत्युपक्रम्य 'तदन्तराले उदितस्ताल्वाकाशान्तगोचरे । प्रमाणरहितो भाव्यः सुशान्तः शान्तवोघनात् ॥ व्योमवद्योमविहस्तु तुट्यर्थं कालकल्पनात् । माध्याहिकी तु विद्येषा संध्या मोक्षपदायिका ॥ व्योममध्यस्थितः सूर्यः परादिसेति कथ्यते । अनस्तमितसारो हि जन्तुचक्रपवोधकः ॥'

इति । तदनन्तरं च विन्द्वाद्यात्मना रविर्यदेकत्र द्वादशान्ते 'तिष्ठति ' निवृत्तगतिर्भवति, अर्था-चापानचन्द्रश्च नोद्गच्छति तदा निःशेषविश्वो-पशमात्स्वप्रशान्तात्मिका, अत एवेयं महती सन्ध्या तृतीया 'स्थिता' स्वरसोदितत्वेन वर्तमानेत्यर्थः । यदुकं तत्र

> ' विन्दुः प्राणोऽप्यह्येव रिवरेकत्र तिष्ठति । सुप्रशान्तं तु संतिष्ठेन्मनोन्याद्यत्तिवर्जितः ॥ कृत्वा प्रशान्तभूमौ च स्वरूपं सन्धिदेश्वतः । महासन्ध्या तु विश्वेषा तृतीया परिकीर्तिता ॥

इति ॥ २७ ॥

एतचोपसंहारद्वारेण प्रकृते योजयति

१ क॰ पु॰ ह्यहरिति पाठः।

# एवं बद्धा शिखा यत्र तत्तत्फलिनयोजिका ।

एवमुक्तेन प्रकारेण क्रमेण यत्र यागादौ प्राणशक्त्यात्मिका शिखा बद्धा मार्गान्तरिक-लीकारेण मध्यधामन्येव निश्चलत्वमापादिता तत्र तस्य तस्य मन्नसंनिधानादेः फलस्य नियो-जिका भवेदित्यर्थः । तदुक्तं तत्र

' तया निबद्धया देहे संनिधानं ग्रुणेश्वराः । विदध्युः साधकेन्द्राणां देवि नास्त्रत्र संग्रयः ॥' इति ॥

एवं प्राणः पारमेश्वरी शक्तिरिति तत्र यद-ध्वनः प्रतिष्टानमुक्तं तत्संविद्येव पर्यवस्येत्,— इत्याह

> अतः संविदि सर्वोऽय-मध्वा विश्रम्य तिष्ठति॥२८॥

१ ख॰ पु॰ प्राणः प्राण इति पाठः।

नन्वमूर्तायां निष्क्रियायां च संविदि मूर्तः क्रमिकश्चाष्वा कथमास्ते १ इत्याशङ्कवाह

> अमूर्तायाः सर्वगत्वा-न्निष्क्रियायाश्च संविदः । मूर्तिक्रियाभासनं य-त्स एवाध्वा महेशितुः ॥२९॥

एवमेवंविधायाः संविदो यन्नाम मूर्तिकिया-त्मनावभासनं स एव भुवनादिरूपो मन्नादि-रूपो वाध्वा न त्वंतिरिक्तः कश्चिदाधेयो येनैव-माशङ्का स्यात्॥ २९॥

नन्वत्राध्वशब्दस्य प्रवृत्तौ किं निमित्तम् <sup>१</sup> इत्याशङ्कयाह

> अध्वा क्रमेण यातव्ये पदे संप्राप्तिकारणम् ।

३ क० पु० तदितिरिक्त इति पाठः ।

# हैतिनां भोग्यभावातु प्रबुद्धानां यतोऽद्यते ॥३०॥

'यातव्ये पदे ' इति शिवतत्त्वात्मिनि । भेददशायां हि तत्तत्त्त्वोछङ्घनक्रमेण षाट्टेंशं शिवतत्त्वं प्राप्यत्वेनोक्तम् । भोग्यभावादित्यद-नीयत्वात्; अधिगतसंवित्तत्त्वा हि सर्वं स्वात्म-सार्त्कुवन्तीति भावः । तेनाध्वेवाध्वा, अद्यत इत्यध्वा चेति ॥ ३०॥

ननु सर्वशब्दानां समयमात्रादेवार्थप्रति-पादनं सिद्धेत्, – इति किमत्रानु [न्वर्थ]स्मरणेन नहि सर्वत्रेवैतत्संभवेत् ? इत्याशङ्क्याह

> इह सर्वत्र शब्दाना-मन्वर्थे चर्चयेदातः।

यद्यप्यर्थाभिधाने शब्दानां त्रयी गतियौं-गिकी रूढा योगरूढा च । तत्रापि यौगिक्या एव प्राधान्यं सनिमित्तं तत्र तस्याः प्रवृत्तेः,

३ क० पु० सनिभित्तत्वमिति पाठः।

अत एवान्यद्वयमत्रेव यथाकथंचिदन्तर्भावनीयं येन सर्वत्रेवान्वर्थचर्चा पारं यायात्॥ तदाह

उक्तं श्रीमन्निशाचारे संज्ञात्र त्रिविधा मता ॥३१॥ नैमित्तिकी प्रसिद्धा चं तथान्या पारिभाषिकी ॥ पूर्वत्वे वा प्रधानं स्या-त्तत्रान्तर्भावयेत्ततः ॥ ३२ ॥ अतोऽध्वशब्दस्योक्तेयं निरुक्तिनोंदितापि चेत । क्वित्स्वबुद्या साप्यूह्या कियछेख्यं हि पुस्तंके ॥३३॥ प्रसिद्धेति, सनिमित्तत्वेऽपि कचिदेव रूढेः। यदुक्तं तत्र

९ ख॰ पु॰ चेत्तथेति पाठः। २ ख॰ पु॰ पुस्तकर्मिति पाठः।

4

' संज्ञा हि त्रिविधा ज्ञेषा शिवशास्त्रेषु सर्वदा । पारिभाषिकनैमिची सिद्धा चासौ प्रसिद्धिभाक् ॥ इह नैमिचिकी संज्ञा निमिचाचु समागता ।'

इति । एवमिह सर्वसंज्ञानां निमित्तताप्यवर्यं वाच्येत्यत्रैवमुक्तमित्याह 'अत' इति । ननु यद्येवं तत्सर्वत्रैव कस्मादेवं नोक्तमित्याशङ्कयाह नोदितेत्यादि । कियदिति, नद्यत्र शब्द-व्युत्पादनं प्रस्तुतमिति भावः ॥ ३३ ॥

ननु परस्याः संविदो मूर्तिक्रियाभासनम-ध्वेत्युक्तं तत्र क्रियावभासने कतरोऽध्वा मूर्त्यव-भासने च कतरं <sup>१</sup> इत्याराङ्क्याह

> तत्र कियाभासनं य-त्सोऽध्वा कालाह्व उच्यते । वर्णमन्नपदाभिरूय-मत्रास्तेऽध्वत्रयं स्फुटम्॥३४॥

यस्तु मूर्त्यवभासांशः
स देशाध्वा निगद्यते ।
कलातत्त्वपुराभिरूयमन्तर्भूतमिह त्रयम् ॥ ३५॥
ननु यदि नाम मूर्तिकिययोर्वेचित्र्यावभासादेशकालभेदेनाध्वनो द्वैविध्यमुच्यते तदास्तां,
तत्रापि प्रत्येकं त्रैविध्ये किं निमित्तम् ? इत्याशङ्क्याह

त्रिकह्येऽत्र प्रत्येकं
स्थूलं सूक्ष्मं परं वपुः।
यतोऽस्ति तेन सर्वोऽयमध्वा षड्घि उच्यते॥३६॥
तेनेति, स्थूलसूक्ष्मपरत्वेन पदवर्णमन्नात्म-

तनात, स्थूलसूक्ष्मपरत्वन पदवणमञ्जात्म-तया भुवनतत्त्वकलात्मतया च प्रत्येकं त्रैवि-ध्येन हेतुनेत्यर्थः । यदुक्तम्

'पदानि मत्रारब्धानि मत्रा वर्णेकविग्रहाः । वर्णाः स्वनिष्ठा इत्येषां स्थूलसुक्ष्मपरात्मता ॥ ' इति । तथा

' भ्रुवनच्यापिता तत्त्वेष्वनन्तादिशिवान्तके । १ (स्व० 81C §)

इति । तथा

कलान्तर्भाविनस्ते व निष्टत्याद्यास्त ताः कलाः॥

इति ॥ ३६ ॥

तत्र प्रस्तुतं कालाध्वानं तावद्वतारयति

षड्घादध्वनः प्राच्यं यदेतञ्जितयं पुनः।

एष एव स कालाध्वा प्राणे स्पष्टं प्रतिष्ठितः ॥३७॥

प्राच्यमिति प्रवीदिष्टं पदमञ्जवणीख्यम्। ' प्राण ' इत्युपलक्षणं, तेनापानादावप्येवमेव॥ 11 29 11

नन्वेवं क्रमाक्रमात्मा काल उक्तः स एव किं तत्त्वानामन्तः परिगणितो न वा <sup>१</sup> इत्याशङ्क्याह तत्त्वमध्यस्थितात्काला-दुन्योऽयं काल उच्यते । अन्यस्तद्वेलक्षण्यात् ॥ तदेवाह

एष कालो हि देवस्य विश्वाभासनकारिणी ॥ ३८॥

कियाशक्तिः समस्तानां तत्त्वानां च परं वपुः ।

'परं वपुः' इत्युत्पत्तिस्थानम्, अत एव 'विश्वावभासेनकारिणी' इत्युक्तम् ॥ ३८ ॥ ननु परस्याः संविदो विश्वावभासकारित्वं नाम बहिरुन्मेष उच्यते तदेवमस्येश्वररूप-स्वमुक्तं स्यादित्याह

> एतदीश्वरतत्त्वं त-च्छिवस्य वपुरुच्यते ॥३९॥

१ क० पु० विश्वाभासकारिणीति पाठः। २ क० पु०भासनकारिन्वं बहिरिति पाठः।

## उद्रिक्ताभोगकार्यात्म-विश्वेकात्म्यमिदं यतः।

'तत्' तस्माह्रहिरून्मेषळक्षणाद्विश्वावभास-कारित्वां खेतोरेतदीश्वरतत्त्वमुच्यते, काळात्मनः कियाशक्तेरेवेतद्विश्वकळनात्मकत्वं वहिर्मुखं रूपमित्यर्थः। ननु मायादीनामप्येवं रूपं संभा-व्यते,इत्येतदेव कथमुक्तमित्याशङ्क्ष्याह 'शिवस्य वपुः' इति । बहिरौन्मुख्येऽपि स्वात्मन्येव विश्रान्तं, यत इदं बहिर्मुखत्वस्य धाराधिरूढ-त्वादुदिक्ताभोगम्, अत एव कार्यात्म यद्विश्वं तस्य 'इदमहम् ' इति प्रतीतेः 'ऐकात्म्यं' स्वात्मसात्कार इत्यर्थः। अत एव भेदाभेद-दशेयमिति सर्वेरुद्धोष्यते॥ ३९॥

नन्वेवमनेनेव विश्वकळनात्काळतत्त्वस्य पृथ-क्परिगणनं न प्राप्तमिति,

' एवं काल्रः पसर्तव्यस्तच तत्त्वमनिन्दितम् । '

१ क॰ पु॰ कारित्वादेव इति पाठः।

इत्यादिश्रुंतिविरोध आपतेदिति किमेतत् <sup>१</sup> इत्याराङ्क्याह

> एतदीश्वररूपत्वं परमात्मिन यत्किल ॥४०॥ तत्प्रमातिर मायीये कालतत्त्वं निगद्यते ।

ननु मायाप्रमातरि किमेवं कालतत्त्वमेवोत तत्त्वान्तराण्यपि,–इत्याशङ्कयाह

> शिवादिशुद्धविद्यान्तं यच्छिवस्य स्वकं वपुः ॥४१॥

तदेव पुंसो मायादि-रागान्तं कश्चकीभवेत् ।

हिावादीत्यनेन शिवशब्देनानाश्रितभद्दारक उक्तः। स्वकं वपुरित्यानन्दादिशक्तिरूपत्वात्।

१ क० पु० श्रुतेति पाटः।

' पुंस' इति शिवस्यैव स्वस्वातब्र्याद्वृहीतपशुभा-वस्येत्यर्थः ॥ ४१ ॥

एतदेव विभजते

अनाश्रितं यतो माया कळाविद्ये सदाशिवः ॥४२॥

ईश्वरः कालिनयती सिद्या राग उच्यते।

यदुक्तं

'शक्तपादिस्तन्त्रवर्गस्तु कञ्चकत्वेन वै पशोः। शक्तिर्माया कला विद्या कालो नियतिरेव च॥ सदाशिवेश्वरौ विद्या रागस्तु वरवर्णिनि ।'

इति ॥ ४२॥

न केवलमेषामेवंरूपत्वमेव यावत्प्रमातृत्व-मिप,—इत्याह

> अनाश्रितः शून्यमाता बुद्धिमाता सदाशिवः ॥४३॥

ईश्वरः प्राणमाता च विद्या देहप्रमातृता ।

नन्वेषां श्रुन्यादिप्रमातृत्वे किं निमित्तम् <sup>१</sup> इत्याराङ्क्याह

> अनाश्रयो हि शून्यत्वं ज्ञानमेव हि बुद्धिता ॥४४॥

विश्वात्मेता च प्राणत्वं देहे वेद्यैकतानता ।

श्रुन्यमिति,विश्वोच्छेदात्।ज्ञानमिति,सदा-शिवस्य ज्ञानशक्तिप्राधान्यात्। 'विश्वात्मैता' इति बहिरुन्मेषरूपत्वात्। वेचैकतानतेति, तत्रैवाभि-ष्वङ्गात्॥ ४४॥

एवं प्राणे विश्वात्मत्वमस्ति,-इति तदेवात्र संप्रत्यभिधीयते,-इत्याह

९ क॰ पु॰ त्मकत्वं प्राणत्वं देहवेद्येति पाठः। २ क॰ पु॰ विश्वारमकत्वमिति पाठः।

तेन प्राणपथे विश्वा-कलनेयं विराजते ॥४५॥ येन रूपेण तहच्मः सद्भिस्तदवधीयताम् ।

येन रूपेणेति, कालात्मना ॥ ४५ ॥

ननु प्राणस्य सर्वशारीरव्यापकत्वेनावश्यमव-स्थानमस्ति, अन्यथा हि कानिचिदङ्गानि स्तम्भादिवत्स्तब्धान्येव भवेयः, तदस्य श्रीस्व-च्छन्दशास्त्रादौ हृदयादारभ्येव चारः कस्मा-दुक्त ? इत्याशङ्क्याह

> हाद्शान्तावधावस्मि-न्देहे यद्यपि सर्वतः ॥ ४६॥ ओतप्रोतात्मकः प्राण-स्तथापीत्थं न सुस्फुटः।

इत्थिमिति, ओतप्रोतत्वेन । न सुस्फुट इति, सर्वत्रैव देहे; कचिद्धि शरीरे सुस्फुटत्वेन प्राणोऽ-वभासते कचिच्चास्फुटत्वेनेति ॥ ४६ ॥

अत एवाह

यत्नो जीवनमात्रात्मा तत्परश्च हिघा मतः ॥४७॥ संवेद्यश्चाप्यसंवेद्यो हिघेत्थं भिद्यते पुनः । स्फुटास्फुटत्वाह्वैविध्यं प्रत्येकं परिभावयेत् ॥४८॥

'यत्न 'इति प्राणीयः स्पन्दः । जीवनमात्रा-त्मेति, स्वारसिको येनावयवानां स्तब्धतैव न स्यात् । तत्पर इच्छापूर्वकः । प्रत्येकमिति, चतुर्णां द्वैविध्येऽष्टधा प्राणीयो यत्न इति सिद्धम् ॥ ४८ ॥ तत्र स्वारसिकः प्राणीयो यत्नः कन्दात्प्र-भृत्येव संवेद्यते किंत्वस्फुटत्वेन,-इत्याह

> संवेद्यजीवनाभिख्य-प्रयत्नस्पन्दसुन्दरः ।

प्राणः कन्दात्प्रभृत्येव

तथाप्यत्र न सुस्फुटः ॥४९॥

यद्भिप्रायेणैव श्रीस्वच्छन्दशास्त्रे तत् प्रभृति प्राणादेरवस्थानमुक्तम्, - इत्याह

> कन्दाधारात्प्रभृत्येव व्यवस्थां तेन कथ्यते ।

स्वच्छन्दशास्त्रे नाडीनां वाय्वाधारतया स्फुटम् ॥५०॥

तेनेति, प्राणस्य संवेद्यत्वेन हेतुनेत्यर्थः। यदुक्तं तत्र

१ क० पु० स्वच्छन्दादिशास्त्रे इति पाठः। २ स• पु० व्यवस्था-नेन इति पाठः।

'नाभ्यधो मेढ्कन्दे च स्थिता वै नाभिमध्यतः । तस्माद्विनिर्गता नाड्यस्तिर्यगृर्ध्वमधः भिये ॥ १ (स्व० ७।८)

इति ॥ ५० ॥

ननु यद्येवं तत्त्रत्रेव

'हचके तु समाख्याताः साधकानां हितावहाः । प्राणो वे चरते तास्च अहोरात्रविभागतः ॥ तथा ते कथिष्यामि प्रविभज्य यथा स्फुटम् ।' (स्व० ७।२१)

इत्यादिना हृदयात्त्रभृति वितत्य पुनः प्राण-चारः कस्मादुक्त ? इत्याशङ्कयाह तत्रापि तु प्रयत्नोऽसौ न संवेद्यतया स्थितः ।

'तत्र'कन्दाधारे ह्यसावपीच्छापूर्वकः प्रयत्नो न स्फुटं संवेद्यते, इति न तत्र वितत्य प्राण-चार उक्तः। न हि स्वारिसकेन प्राणचारेणोक्तेन किंचित्फलं, स्वेच्छया हि चारितः प्राणस्तत्तिस- द्धितिमित्तं योगिनां स्यात् यदर्थमेवसुपदेशः। तच्च हृदयात्प्रभृत्येव भवेत्,−इति तत्रैवासौ तथा निर्दिष्टः॥

एतचास्माभिरप्येवमेवोच्यत,-इत्याह वेद्ययत्नात्तु हृद्या-त्प्राणचारो विभज्यते ॥५१॥

वेद्ययत्नादिति, अर्थादिच्छापूर्वकस्य । 'विभ-ज्यत ' इति तुट्याद्यात्मना विभागेनोच्यत इत्यर्थः ॥ ५१ ॥

ननु व्यापकत्वात्सर्वत्राविशेषेऽपि प्राणनस्य कचित्स्फुटं तदीयो यत्नः संवेद्यते, कचिच्चान्यथे-त्यत्र किं निमित्तम् १ इत्याशङ्कयाह

> प्रभोः शिवस्य या शक्ति-र्वामा ज्येष्ठा च रौद्रिका । सतद्व्यतमावात्म-प्राणौ यत्नविधायिनौ ॥ ५२॥

इह खलु परमेश्वरसंवन्धिन्या तासां वामा-दीनां मध्यादन्यतमया शत्त्या सहभूतावात्म-प्राणौ यत्नविधायिनौ, प्रभुशक्तिरात्मा प्राणश्चेति त्रयः संमिलिताः प्राणस्पन्दं विद्धतीत्यर्थः । यदुक्तं

> 'तत्रात्मा मधुशक्तिश्च वायुर्वे नाडिभिश्चरन् ।' (स्व० ७।७

इति ॥ ५२ ॥

एवमेषां समानेऽपि यत्नविधायित्वे कचित्क-स्यचिन्मुख्यत्वम्, -इत्याह

> प्रभुशक्तिः क्वचिन्मुख्या यथाङ्गमरुदीरणे ।

आत्मशक्तिः क्वचित्कन्द-संकोचस्पन्दने यथा ॥५३॥

प्राणशक्तिः कचित्प्राण-चारे हार्दे यथा स्फुटम् ।

#### त्रयं हयं वा मुख्यं स्या-द्योगिनामवधानिनाम् ॥५४॥

'अङ्गमरुदीरणे' चक्षुःस्फुरणादौ । अत्र हि भाविशक्रनाशक्रनप्रकाशनाद्यर्थं प्रभुशक्तरेव प्राधान्येन प्राणस्पन्दने कर्तृत्वम् । 'कन्दस्य' आनन्देन्द्रियस्य संकोचे विकासांत्मनि स्पन्दने चात्मन एव प्राधान्यं, तत्र हि तदिच्छैव निब-न्धनम् । हृद् च प्राधान्येन प्राणस्यैव स्वरस-वाहित्वात्स्पन्दने कर्तृत्वम्, इतरद्वयं पुनः सर्व-त्रैव ग्रणभावेन स्थितमन्यथैवंभावाभावात्।एव-मेषां स्वारसिकत्वेन गौणमुख्यभावमुक्का प्राय-बिकत्वेनाप्यभिधत्ते 'त्रयम्' इत्यादिना। योगिनो हि तत्तत्फेलेप्सवो यत्रैवावधानातिशयात्प्राणं योजयन्ति, तत्रैवात्मानं प्रभुशक्तिं तद्न्यतमं वेति ॥ ५४ ॥

९ क॰ पु॰ विकासने चारमन इति पाटः। २ क॰ पु॰ फल्ममी-प्सव इति पाटः।

न केवलमेषां गौणमुख्यभावो भवेद्यावद-न्यथापि,—इत्याह

अवधानाद्यथा योग्यपि स्वावधानेनैव चक्षुः स्फारयेत्, —इत्यत्रात्मनः प्राधान्यम् । अदृष्टांशा-द्यथा गवामपि जन्मान्तरीयसंस्कारवशात् स्वार-सिक्येव प्राणशक्त्या नियतमङ्गं स्फुरेत् येनात्र तस्या एव प्राधान्यम् । बळवत्त्वाद्यथा मह्या-दीनां श्रमाद्यभ्यासादायत्तीकृतया प्राणशक्त्येव तत्तत्सुत्यादिसिद्धिः । ईरणाद्यथा वाताभिभू-तानां प्राणस्य बळवत्त्वेऽपि प्रभुशक्त्येव तत्तद-ङ्गपरिस्पन्दो भवेत्,—इति तस्या एव मुख्यत्वम् । एवमेषां यत्रैवोदिकत्वेनावस्थानं तत्रैव प्राणी-

१ ख० पु० विपर्थयेऽपि प्राणात्मा इति पाठः

यस्यापि यत्तस्य स्फुटतया संवेद्यत्वमन्यथा पुनरतथात्वमिति सिद्धम् ॥ ५५ ॥

ननु प्रभुशाक्तिर्यचात्मप्राणाभ्यां सह प्राणीयं यत्नं विद्धाति तदस्तु नस्यास्तु त्रैविध्यं किम-र्थमुक्तम् १ इत्याशङ्कवाह

वामा संसारिणामीशा
प्रभुशक्तिर्विधायिनी ।
ज्येष्ठा तु सुप्रबुद्धानां
बुंभुत्सूनां च रौद्रिका ॥५६॥

' विधायिनी ' इत्यर्थात्प्राणीयं यत्नं विद-धातीति ॥ ५६ ॥

> अत्र किं निमित्तम् <sup>१</sup> इत्याशङ्कयाह वामा संसारवमना ज्येष्ठा शिवमयी यतः ।

१ ख० पु॰ बुभुक्षूणां चेति पाठः ।

# द्रावियत्री रुजां रौद्री रोद्गी चाखिलकर्मणाम्॥५७॥

वामाद्या हि प्राभव्यः शक्तयः स्टष्टिसंहार-स्थित्यात्मिकाः, इति तथेषां प्राणीयं यत्नं विद-धित यथा संसारिणामधोधःपातो भवेत्, सुप्र-बुद्धानां शिवीभावापत्तिर्बुभुत्सूनां च शिवीभा-वौन्मुख्येन संसार एवावस्थानमिति । तदुक्तम्

'अणुं स्वरूपदृश्वानं वामाधो विनिपातयेत् । रौद्री सांसारिकानन्दं कदाचिद्वितरेदिष ॥ ज्येष्ठा स्वातच्रयलेशं तु ततुते ज्ञानकर्मणोः । '

इति ॥ ५७ ॥

नन्वेतत्स्वरसत एव सिद्धोदिति किमनेनैव-मुपदिष्टेन ? इत्याशङ्कवाह

सृष्ट्यादितत्त्वमज्ञात्वा न मुक्तो नापि मोचयेत् । नन्वत्र किं प्रमाणम् <sup>१</sup> इत्याशङ्कयाह उक्तं च श्रीयोगचारे
मोक्षः सर्वप्रकाशनात् ॥५८॥
सर्वप्रकाशनादिति, सर्वस्य स्रष्ट्यादेर्यथातत्वं परिज्ञानादित्यर्थः । निह तदतिरिक्तमन्यित्वित्तं भवेदिति भावः ॥ ५८॥
अत एवाह
उत्पत्तिस्थितिसंहारान्
ये न जानन्ति योगिनः ।
न मुक्तास्ते तद्ज्ञानबन्धेनैकाधिवासिताः ॥५९॥
'तद्ज्ञानं' स्रष्ट्यादितत्वासंवितिः ॥ ५९॥

ततश्च प्रकृते किम् ? इत्याशङ्क्ष्याह सृष्ट्यादयश्च ते सर्वे कालाधीना नै संशयः । स चे प्राणात्मकस्तस्मा-दुच्चारः कथ्यते स्फुटः ॥ ६०॥

१ स॰ पु॰ सर्वप्राणेति कल्पते स्फुट इति च पाठः । । २ ग० पु॰ बन्धेनैवेति पाठः ः । ३ ग० पु॰ क्यवस्थिता इति पाठः ।

कालाधीना इति, सृष्टिः स्थितिः संहारश्चेति क्रमात्मकत्वात् । 'उचार'इति प्राणचारः, तत्क-थनेन हि स्टष्ट्यादीनां यथातत्त्वं परिज्ञानं भवे-दिति भावः ॥ ६० ॥

तदाह

हृदयात्प्राणचारश्च नासिक्यहाद्शान्ततः । षट्विंशदङ्गुळो जन्तोः सर्वस्य स्वाङ्गुळकमात् ॥ ६९ ॥

नसते क्रटिलं गच्छतीति नासिका शक्तिः, तस्या इदं (अयं) 'नासिक्यः' शाक्तो द्वाद-शान्तः। तदुक्तम्

' पट्टिंशदङ्गुळ्यारो हत्पबाद्याव शक्तितः ।'(स्व०४।२३५ इति ॥ ६१ ॥

ननु यद्येवं तदितिश्चुद्रे मशकादिसंबन्धिन्य-तिमहति वा हस्त्यादिसत्के देहे कथमेतत्संग-च्छते ? इत्याशङ्कथाह

१ ख॰ पु॰ सृष्टस्येति पाठः।

#### क्षोदिष्ठे वा महिष्ठे वा देहे ताहश एव हि।

'ताद्दशः' षट्टिंशदङ्ग्ल एव किंतु स्वाङ्ग-लापेक्षया ॥

न च सर्वस्य जन्तोः प्राणचार एव समो यावद्वीर्यादयोऽपि,—इत्याह

वीर्यमोजो बलं स्पन्दः

प्राणचारः समं ततः ॥ ६२ ॥

अयमत्राशयः-संविद एव ह्ययं स्फारो यत्क्षोदिष्ठो महिष्ठो वा जन्तुवर्गः समुजूम्भते, न च तस्याः कचित्कश्चिद्विशेषः । यदुक्तम्

'येव चिद्गगनाभोगभूषणे भाति भास्वति । धराविवरकोग्नस्थे सैव चित्कीटकोदरे ॥' (बासिष्ठे )

इति । तदाहिताश्च वीर्यादयः-इति तेषामपि विशेषे न किंचिन्निमित्तमुत्पश्यामः । यसुनरेषां

९ क० पु॰ यावत्तद्वीर्येति पाठः । २ ग० पु॰ यतः समा इति पाठः ।

तारतम्यमभिलक्ष्यते तत्र कर्मवैचिज्यमपरा— ध्यति, यत्पुंसामप्यन्योन्यापेक्षया वीर्याचितिशा-ययतीति ॥ ६२ ॥

एवं सपीठिकाबन्धं प्राणस्य चारमानमभि-धाय तदानन्तर्येणानुजोदेशोदिष्टमहोरात्राद्यपि विभक्तमुपक्रमते

> षट्विंशदङ्गुले चारे यद्गमागमयुग्मकम् । नालिकातिथिमासाब्द-

तत्सङ्घोऽत्र स्फुटं स्थितः६३॥ 'गमागमौ' प्राणापानरूपावारोहावरोहौ । तच्छब्देन नालिकादीनां सर्वेषामेव परामर्शः

॥ ६३ ॥

एतदेव क्रमेण विभजते

तुटिः सपादाङ्गुल्यु-

क्प्राणस्ताः षोडशोच्छ्वसन् ।

निःश्वसंश्रात्र चषकः
सपञ्चांशेऽङ्कुलेऽङ्कुले ॥६४॥
श्वासप्रश्वासयोगीली
प्रोक्ताहोरात्र उच्यते ।
नवाङ्कलाम्बुधितुटौ
प्रहरास्तेऽब्धयो दिनम्॥६५॥
निर्गमेऽन्तर्निशेनेन्दू
तयोः संध्ये तुटेदंले ।

सचतुर्भागमङ्गुळयुग्मं तुटिरुच्यते, – इति तत्षोडशधा ग्रणितं षिट्वंशदङ्गुळानि भवन्ती-त्युक्तं 'प्राणस्ताः षोडशोच्छ्वसन् ' इति । अपा-नवाहेऽप्येवमित्युक्तम् ' निश्वसंश्चेति ' तेनो-भयत्र द्वात्रिंशतुटयः । यदुक्तम्

'माणापानाश्रिते वाहे द्वानिशत्तुटयः स्थिताः ।' इति । तथात्र षट्मिंशदङ्गुळात्मनि प्राणचारे सप-अभागमङ्गुळं प्रति चषकः, – इति त्रिंशद्धा विभक्ते प्राणवाहे त्रिंशचषका भवन्ति, एवम-पानवाहेऽपि,—इति प्राणापानोभयमीछनेन चष-कषष्ट्यात्मनो घटिकाया उदयः, — इत्युक्तं 'श्वासप्रश्वासयोनीडी प्रोक्ता 'इति । 'निर्गमे ' प्राणस्य बहिरुह्यासे, 'नवाङ्गुलाम्बुधितुटौ' नवा-ङ्गुलिस्थानासु चतरद्यषु तुटिषु प्रहरो, नवस्वङ्ग-लीष्वसाबुदेतीत्यर्थः। यदुक्तम्

'.....पहरः स्यानवाङ्गुलः।'

इति । 'ते'इति नवाङ्गुलिमानाः प्रहराः 'अब्धयः' चत्वारः, अन्तरित्यर्थादपानस्योदये । एवं नि-शापि चत्वारः प्रहराः । तदुक्तम्

'अहोरात्रस्त्वयोऽष्टभिः ......।'(स्व॰ ७१८) इति । तावेव च प्राणापानौ 'इनेन्दू' सूर्याच-न्द्रमसौ भवत इत्यर्थः । यदुक्तम्

' वासरे हु चरेत्सूयों घारायां संचरञ्छकी। चन्द्रसूयोंदयो क्षेप.....।' (स्व० ७१४०) इति । तयोः प्राणापानरूपयो रात्रिदिनयोरथी-द्वादशान्ते हृदि च तुटेर्दले संध्ये। सायंप्रातः- संध्ययोः प्रत्येकं प्राणीयस्यापानीयस्य चान्त्य-स्यान्त्यस्य च तुट्यर्धस्य संमेळनया सकळेव तुटिरुदयस्थानमित्यर्थः । अत एव संध्ययोस्तु-टिद्रयमहोरात्रस्य च त्रिंशत्तुटयः । यदादुः

' संध्याकालं विना त्रिंशत्तुटिकोऽहोरात्रः।'

इति । यत्तु

'चतुर्थान्ते च देवेशि पाणसूर्यः सदास्तगः। ततोऽस्तमयसंध्यात्र तुट्यर्धे तु भवेत्यिये ॥' (स्व० ७।३६) इति । तथा

'हर्त्वं तु यदा प्राप्तः प्रभातसमयस्तदा । तुट्यर्धं तु वरारोहे पूर्वसंध्या भवेततः ॥' (स्व॰ ७।३९) इत्याद्युक्तं तत्केवल्रमेव प्राणवाहमधिक्रत्यापान-वाहं चेत्यधिगन्तव्यम् । एवं

' शक्तेर्मध्योर्ध्वभागे तु तुट्यर्धे यत्प्रकीर्तितम् । पक्षसन्धिस्त्वसौ ब्रेयः.....।। ' (स्व० ७।६८)

इत्यादौ पक्षसन्धिमन्थेऽप्ययमेवाशयो योज्यः । अन्यथा द्येका तुटिरक्रतविनियोगा स्यात् ॥६५॥

१ क० पु० संध्यातु इति पाठः। २ क० पु० हद्यन्तसिति पाठः।

न केवलमत्र सूर्याचन्द्रमसोरेवोदयो याव द्वहान्तराणामपि,-इत्याह

> केतुः सूर्ये विधौ राहु-भौंमादेवारभागिनः ॥ ६६ ॥ प्रहरद्वयमन्येषां प्रहाणामुद्योऽन्तरा ।

केतुः सूर्येऽन्तर्भवति, एवं विधी राहुः। तेन य एव सूर्याचन्द्रमसोरुदयः स एवानयोरित्यर्थः। यहुक्तम्

'राहुअरित सोमेन केतुअरित भास्तता।' (सन जाहर) इति । वारभागिनः पुनर्भोमादेर्भहस्य प्रहरद्वय-मुदयस्तस्य प्रत्यहोरात्रमाद्यन्तार्धप्रहरचतुष्टयो-पभोगात् , अन्येषां षष्टपञ्चमानां ग्रहाणाम-न्तरा प्रहरं प्रहरं प्रत्येकमुदयः प्रत्यहोरात्रमर्ध-प्रहरद्वयोपभोगात् । तदुक्तम् ' पूर्वोऽष्टभागो दिवसाधिपस्य तथैव चान्ते दिवसस्य विद्यात् । श्रेपाः ग्रहाः पद्परिवर्तनेन अञ्जन्ति होरां निश्चि पश्चमेन ॥ '

इति ॥ ६६ ॥

अत्रैव प्रथमार्धप्रहरादारभ्य क्रमेण फलं निर्दिशति

> सिद्धिर्द्वीयसी मोक्षोऽ-मिचारः पारलौकिकी ॥६७॥ ऐहिकी दूरनैकट्या-तिशया प्रहराष्ट्रके ।

सिद्धिर्दवीयसीत्यादिना सप्त भेदाः ॥६७॥ ननु संध्यायाश्चतुर्धोदयोऽपि कथं द्विधैवोक्त १ इत्याराङ्कयाह

> मध्याह्ममध्यनिशयो-रमिजिन्मोक्षमोगदा ॥६८॥

अभिजयति सर्वान्विद्यानित्यभिजिन्नक्षत्रवि-शेषः । यदुक्तम्

> 'मध्याद्वे चार्धरात्रे च उदयोऽभिर्जितो भवेत् । अभीप्सितं फलं तत्र साधकानां भवेदिह ॥' (स्व० ७।४७)

इति। स च ताछुनि, इत्यधिगन्तव्यम् । यदुक्तम्

इति ॥ ६८ ॥

न केवलमत्राभिजितं एवोदयो यावदश्वि-न्यादीनामपि,–इत्याह

नक्षत्राणां तदन्येषा-मुद्यो मध्यतः क्रमात् ।

ं 'तदन्येषाम्' इति राशितारादीनाम् । यदु-क्तम्

' ऋक्षाणि राज्ञयश्चेव तारास्त्वंज्ञास्तयैव च । माणे वे उदयन्त्येते अद्दोरात्रेण सुव्रते ॥'(स्व०७।३१)

१ क० पु० चाभिजित उदयो भवेदिति पाठः।

इति । अत्र च नक्षत्राणां सित्रभागमङ्गुळमुद्-यस्थानम्, एवमन्येषामपि संख्यानुसारमुद्य-स्थानं परिकल्पनीयम् ॥

प्रहराष्ट्रके च न नक्षत्राणामेवोदयोऽपि त्व-न्येषामपि,—इत्याह

नागा लोकेशंमूर्तीशा गणेशा जलतत्त्वतः ॥६९॥ प्रधानान्तं नायकाश्च विद्यातत्त्वाधिनायकाः।

सकलाद्याश्च कंण्ठ्योष्ठ्य-पर्यन्ता भैरवास्तथा ॥ ७० ॥ शक्तयः पारमेश्वयों वामेशा वीरनायकाः । अष्टावष्टौ ये य इत्थं व्याप्यव्यापकताजुषः ॥७१॥

१ ग० पु० श्वरा सूर्त्य इति पाटः । २ क० पु० कण्ठोद्वेति पाटः ।

## स्थूलसूक्ष्माः ऋमात्तेषा-मुद्यः प्रहराष्ट्रके ।

' नागा ' इत्यनन्ताचाः । यदुक्तम्

'इनस्त्वनन्त इत्युक्तः सोमो वासुिकरूच्यते । तक्षकः क्रुज इत्युक्तः कार्कोटः सोमजो भवेत् ॥ सरोजो गुरुराख्यातो महाङ्गः शुक्र उच्यते । शङ्को मन्दगतिर्ह्मेयः सप्त नागाः ग्रहाः कमात् ॥ अष्टमः कुलिको नाम राहुः कृरग्रहो भवेत् ।'

इति । एषां च ग्रहवदेव षट्परिवृत्त्यादिक्रमे-णोदयः किंतु कुलिकस्य शङ्खवन्मन्दगतिनैव सहोदयः । यदुक्तम्

'शनैश्वरस्य यः कालस्तं भुङ्के क्वालिकः मिये । सोऽपि दुष्टः समाख्यातः सर्वकर्मस्वासिद्धदः ॥ '

इति । लोकेश्वरादीनां पुनराद्यार्धप्रहरक्रमेणै-वोदयोऽन्यथा सप्तानां प्रहाणामष्टकैः सह संग-त्ययोगात् । एते च सर्व एवाष्टका भुवनाध्वानि वक्ष्यन्ते, – इति तत एवावधार्याः,– इति किं तद्यार्वर्णनप्रन्थविस्तरेण । व्याप्यव्यापकत्वे स्थूलसूक्ष्मत्वं हेतुः, स्थूलं हि सूक्ष्मेण व्याप्यत इति भावः । यथा प्रहाणां नागा व्यापकास्ते-षामपि लोकेश्वराः,—इत्यायुत्तरोत्तरम् अत एव कमादित्युक्तम् । तदुक्तम्

> 'ये ग्रहास्ते च वै नागा छोकपाछाष्टकं च ते । मूर्तयश्चैव ते चाष्टावष्टौ ते च गैणेश्वराः ॥' ( स्व० ७।४३ )

इत्यादि । एवमनेन

'तेन माणपथे विश्वाकछनेयं विराजते ॥' (तं० ६।४५)

इत्यादि यदुक्तं तत्स्मारितमित्यवसेयम्॥ ७१॥ ननु यत्र प्रहराष्टके फलभेद उक्तस्तत्र दिननिशयोः कथं न ? इत्याशङ्कयाह

> दिने क्रूराणि सौम्यानि रात्रों कर्माण्यसंशयम् ॥७२॥

ननु

'वासनाभेदतः पाप्तिः सांध्यमत्रप्रचोदिता।'

१ ख० पु० महेश्वरा इति पाठः।

इत्यादिदृशानुसन्धानभेदेनं फलमपि भिचते,-इति कथमेवं नियम एव भवेत् १ इत्याशङ्कयाह

> क्रूरता सौम्यतां वाभि-सन्धेरपि निरूपिता ।

तेन कदाचिद्यत्ययोऽपि भवेदिति भावः॥ नतु संध्याद्वयस्य फलं निर्दिष्टं सायंप्रातः-संध्ययोः पुनः किं न<sup>१</sup> इत्याशङ्कयाह

दिनरात्रिक्षये मुक्तिः सा व्याप्तिध्यानयोगतः॥७३॥

ते चोक्ताः परमेशेन श्रीमद्वीरावळीकुळे ।

'दिनरात्रिक्षये' इति सायंत्रातःसन्ध्ययोः । 'ते' इति व्याप्तिध्यानादयः ॥ ७३ ॥ तदेव पठति

९ क० पु॰ भेदफलमिति पाटः। २ क० पु॰ सौम्यभावापि इति पाटः।

सितासितौ दीर्घह्रस्वौ धर्माधर्मौ दिनक्षपे ॥ ७४ ॥ क्षीयेते यदि तद्दीक्षा व्याह्या ध्यानेन योगतः ।

अहोरात्रः प्राणचारे कथितो मास उच्यते ॥७५॥

यदि नाम प्राणापानरूपो सितासितो पर-स्परव्यावृत्त्या वर्तमानो दीर्घद्वस्वादिशब्दव्य-पदेश्यो शुभाशुभो पक्षो 'क्षीयेते ' अपोहा-त्मविकल्परूपताघद्वनेन निर्विकल्पात्मपरसंवि-दूपत्वेन परिस्फुरतस्तदेव व्याप्त्या ध्यानेन् योगेन च दीक्षा, ज्ञानयोगिकयात्मिकया दीक्षया निर्यन्नणमेव मुक्तिर्भवेदित्यर्थः। एत-देव हि व्यासिध्यानयोगानां मुख्यं रूपं यत्सि-तासितादिपक्षयोः प्रक्षयो नामेति। तदुक्तं तत्र

९ ख० पु० हीयेते इति पाठः।

'सितासितो च यो पक्षो दिघिहस्वो च कीतितो । धर्माधर्ममयो पाञ्जो महाघोरो भयानको ॥ द्वयोर्घत्र भवेच्छेदः क्षयेन्माया तु योगिनी । क्षये शून्यं परं क्षेयं दीक्षा होषा प्रकीतिता ॥ नान्यथा भवते दीक्षा रजसां पातने न तु । नैव श्रास्त्रेभवेन्युक्तिर्यजने नैव याजने ॥ एषा ब्रह्मविदां दीक्षा नान्यथा तु वदाम्यहम् ।'

### इति । तथा

' सितासितौ कथिष्यामि नामपर्यायवाचकैः । '

### इत्युपक्रस्य

'अहः शुक्रस्तथा प्राणः....।'

### इति।

' अधर्मश्र क्षपा चैव....।'

इति । एवमहोरात्रमुपसंहृत्य मासमवतारयति 'अहोरात्र' इत्यादिना ॥ ७५ ॥

तमेवाह

दिनं ऋष्णो निशा शुक्तः पक्षौ कर्मसु पूर्ववत् ।

१ क० पु० शास्त्रे इति पाठः । ख० पु० नैव योजने इति पाठः ।

पूर्वविदिति, रात्रिन्दिनवत् । तेन कृष्णपक्षे कूराणि कर्माण्यन्यत्र च सौम्यानीति । तदु-क्तम्

' क्र्रकर्माणि तत्रैव कुर्वन्सिद्धिमवाप्नुयात् । अभकर्माणि कृष्णे च न च सिद्ध्यन्ति सुव्रते ॥'

इति । तथा

'तदारभ्य च कर्माणि शुभान्याभ्युदयानि च । ध्यानमञ्जाभियुक्तस्य सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः ॥ '

इति ॥

तलैव तिथिंभागमाह

याः षोडशोक्तास्तिथयं-स्तासु ये पूर्वपश्चिमे॥ ७६॥ तयोस्तु विश्रमोऽर्घेऽर्घे तिथ्यः पञ्चदशेतराः।

उक्ता इति, प्राणवाहेऽपानवाहे वा । तयो-रिति, पूर्वपश्चिमयोस्तुट्योः । विश्रम इति,

<sup>🤋</sup> कः पु॰ विभागमिति पाठः। २ ग॰ पु॰ तुदय इति पाठः।

पक्षसंधित्वेन वक्ष्यमाणः । अर्धेऽर्ध इति, प्राणीयेऽपानीये च। तयोश्च संमेळनात्तुटिर्विश्र-मस्थानं स्यान्नतु तुट्यर्धम् । 'इतरा 'इति हृदि द्वादशान्ते च विश्रमस्थानत्वेनार्धार्धिक-योक्तायाः षोडश्यास्तुटेरन्या इत्यर्थः। यदुक्तम्

' तुट्यर्घ चाप्यधब्रोध्वं विश्रमः परिकीर्तितः । मध्ये पश्चदशोक्ता चास्तिथयस्ताः प्रकीर्तिताः॥' ( स्व० ७।६१ )

इति ॥ ७६ ॥
अत्राप्यहोरात्रविभागमाह
सपादे ह्यङ्गुले तिथ्या
अहोरात्रो विभज्यते ॥ ७७ ॥
प्रकाशविश्रमवशात्तावेव हि दिनक्षपे ।

' विभज्यत ' इति प्रकाशिवश्रमात्मना विभा-गेन व्यवस्थाप्यत इत्यर्थः । कचित् छत्र प्रका-शस्य प्राधान्यं, कचिच्च विश्रमात्मन आनन्दस्यः; तत्र प्रकाशप्राधान्ये दिनमन्यथा त रात्रिरि-त्यक्तं 'तावेव हि दिनक्षपे' इति । तेनैकै-कस्यास्तुटेः साष्ट्रभागाङ्गलपरीमाणमाद्यमर्धं प्रकाशरूपं दिनं, परं त विश्रान्त्यात्मा रात्रि-रिति। तदक्तम्

' प्रथमोदये हत्पबातुट्यर्धं तु दिनं भवेत । द्वितीये चैव तुटचर्धे यदा चरति शर्वरी॥ ' (स्व० ७।६२)

इति ॥ ७७ ॥

नन् यदहोरात्रस्य प्रकाशविश्रान्तितारत-म्येन दिननिशाविभाग उक्तस्तदास्तां को दोषः. यत्पनर्वाद्याहोरात्रंकमातिक्रमेणाप्यक्त-मन्तः प्राणापानरूपं दिननिशाविभागमुछङ्घय तुट्यन्तरमितयोरवस्थानमुच्यते तदपूर्वमिव नः प्रतिभाति, - इत्याशङ्क्याह

३ क० प्र० राष्ट्राद्यतिक्रमेणेति पाटः ।

## संवित्प्रतिक्षणं यस्मा-त्प्रकाशानन्दयोगिनी ॥७८॥ तौ कृष्तौ यावति तया तावत्येव दिनक्षपे ।

प्रतिक्षणिमिति, सदैव प्रकाशानन्दमयी-त्यर्थः। अतश्च तथा संविद उदयः प्रमातॄणां वेद्यग्रहणपरत्वादेस्तारतम्यात्कस्यचित्क्षणः क-स्यचित्कल्पः कस्यचिन्निमेषोऽपि वा स्यात्॥७८॥ अत एवाह

> यावत्येव हि संवित्ति-रुद्तितोदितसुस्फुटा ॥ ७९ ॥

तावानेव क्षणः कल्पो निमेषो वा तदस्त्वपि ।

नन्वेवमिप भवतु को दोषस्तत्राप्यस्या वेद्य-यहणपरत्वं स्वात्मनि विश्रान्तिपरत्वं वा किं तुल्यकक्ष्यतयेव भवेदुतान्यथापि ? इत्याराङ्क्याह यावानेवोद्यो वित्ते-वेंद्यैकप्रहतत्परः ॥ ८०॥ तावदेवास्तमयनं वेदित्रस्वात्मचर्वणम् ।

'वित्तेः' इति संविदः । अस्तमयनिमिति, वेद्यप्रकाशस्य न्यग्भावात् । 'चर्वणम् ' इति विश्रान्तिः । एवकाराभ्यां च साम्यमेव द्योति तम् ॥८०॥

नतु स्वात्मविश्रान्तिपरत्वेऽप्यन्तारूपाणां सुखादीनां वेद्यानां सद्भावात् तद्वहणपरत्वं न हीयेत, – इति कथमनयोस्तुल्यकक्ष्यत्वं स्यात्, इत्याशङ्क्ष्याह

> वेद्ये च बहिरन्तर्वा ह्रये वाथ ह्रयोज्झिते॥ ८९॥

९ क० पु० एव निवेदितम् इति पाठः।

# सर्वथा तन्मयीभूति-र्दिनं वेत्तृस्थता निशा।

वेद्यं नाम बहिरस्त्वन्तर्वा, मा वा मृत्किम-नेन प्रयोजनं, यावता हि तन्मयीभावो नाम सर्वथा दिनं वेत्तुस्थता स्वात्मविश्रान्तिश्च निशा, – इत्यस्माकं विवक्षितं; तेन यावद्वेद्य-श्रहस्तावद्दिनमन्यथा तु रात्रिरिति । यदाहुः 'ततो यत्र यावत्तावद्नया वेद्ययहवेद्कविश्रा-न्तिभूमौ प्रकाशानन्दावाभास्येते तत्र तावद्रूपे एव दिननिशे ' इति । अतश्च दिननिशयो-स्तुल्यकक्ष्यत्वमेव भवति, इति न कश्चिन्नियमः। 'द्वयोज्झिते ' इत्यनेन वेद्यस्यानवऋप्तिरेवोपोद्द-लिता न त्वेवमस्य संभवो द्शितः, नद्यनन्त-र्वहीरूपं वेद्यं किंचित्संभवेतु ॥ ८१ ॥

ननु योऽयं संविदः प्रकाशविमर्शयोरेकतर-प्राधान्याद्विशेष उक्तः स किं प्रमातॄणामपि संभवेन्न वा ? इत्याशङ्क्रयाह

# वेदिता वेद्यविश्रान्तो

वेत्ता त्वन्तर्मुखस्थितिः॥८२॥

'वेदिता' इति ज्ञाता, 'वेता' इति विचा-रियता विस्रष्टेत्यर्थः । तेनैकत्र प्रकाशप्राधान्य-मन्यत्र तु विमर्शस्य, – इति प्रमातुरिप द्वैवि-ध्यम् ॥ ८२ ॥

वेत्तापि द्विधा, - इत्याह

पुरा विचारयन्पश्चा-त्सत्तामात्रस्वरूपकः ।

विमर्शनान्तरीयक एव हि स्वरूपलाभो भवेदिति भावः । एवमत्र ज्ञानविचारसत्तार्थ-तया त्रिविधोऽपि विधिराश्रयणीयो येन प्रमातु-स्त्रेविध्यं सिध्येदिति भावः ॥

अत्रेव प्रसङ्गाजायदादिस्वरूपमपि निरूप-यति जामहोदितता स्वप्नो वेतृभावः पुरातनः ॥ ८३॥ परः सुप्तं क्षये रात्रि-दिनयोस्तुर्यमहयम् ।

जाप्रदिति, वेद्यविश्रान्तेरेव प्राधान्यात् । पुरातन इति, विम्नष्टृतात्मकः । स्वप्न इति, वेद्यस्य कथंचिदप्राधान्यात् । पर इति, सत्ता-मात्रनिष्टः । सुप्तमिति, वेद्यक्षोभप्रक्षयात् । अद्रयमिति, प्रमातृभेदस्यापि विगलनात् । अनेन च 'विश्वात्मता च प्राणत्वम् ' इत्या-द्युक्तं स्मारितम् ॥ ८३ ॥

ननु रात्रिदिनयोर्वहिः कदाचित्साम्यं भवेत् कदाचित्रं वैषम्यमित्यत्र किं निमित्तम् १ इत्या-शङ्कथाह

> कदाचिद्रस्तुविश्रान्ति-साम्येनात्मनि चर्वणम्॥८४॥

१ क॰ पु॰ कदाचिद्वा वैपम्यमिति पाटः ।

# वेचवेदकसाम्यं तत् सा रात्रिदिनतुल्यता ।

यन्नाम कदाचिद्वेद्ये स्वात्मनि च तुल्यकक्ष्य-तया विश्रान्तिर्भवेत् तदेव वेद्यवेदकयोः साम्यं भवेत्, तदनुप्राणितं च रात्रिदिनयोस्तुल्यत्वं, यत्सर्व एव योगिनो महापुण्यं विषुवत्काल-माचक्षते। यदुक्तम्

' वेद्यवेदकसाम्येन वस्तुविश्रमचैर्वणम् । यदा कदाचिद्धवति सा रात्रिदिनतुल्यता ॥ विषुवस्काळयोगोऽसौ योगिभिः सम्रदाहृतः । /

इति ॥ ८४ ॥

एवं च वेद्यस्य वेदकस्य च विश्रान्तेरा-धिक्ये दिनस्य निशायाश्च दैर्घ्यं भवेदन्यथा त्वपचयः, तदाह

> वेद्ये विश्रान्तिर्धिका दिनदैर्घ्याय तत्र तु ॥ ८५॥

न्यूना स्यात्स्वात्मविश्रान्ति-र्विपरीते विपर्ययः। स्वात्मौत्सुक्ये प्रबुद्धे हि वेद्यविश्रान्तिरल्पिका ॥८६॥

न्यूनेति, अन्यथा हि वेद्यविश्रान्तेराधिक्य-मेव न स्यात्। स्यादित्यर्थाद्राज्यपचयनिमि-त्तम्, 'विपरीत' इति स्वात्मनो विश्रान्तेराधिक्ये वेद्यस्य चान्यथात्वे; यतः स्वात्मन्यौत्सुक्ये विश्रान्त्यभिलाषे विकस्वरतामुपेयुषि वेद्यवि-श्रान्तिरल्पीयसी भवेत्, येन निशाया दैर्घ्यं दिनस्यापचयः। तदुक्तम्

'द्राघीयसी वेद्यवृत्तिर्दिनदैर्घ्याय कल्पते । तथैव स्वात्मविश्रान्तिवृत्तिः स्याद्रात्रिविस्तरः॥' इति ॥ ८६ ॥

अयमेव चात्र पक्षो युक्तः, इत्याह इत्थमेव दिवारात्रि-न्यूनाधिक्यक्रमं वदेत् । नन्वन्तर्बहिश्च रात्रिदिनयोः स्थितेऽप्योत्स-गिंके क्रमे यथान्तरसावुक्तयुक्तया प्रकाशविम-र्शयोरेकतरप्राधान्यात्प्रतिप्रमातृ विशिष्यते, तथा बहिरपि प्रतिभुवनं किं विशिष्यते न वा १ इत्याशङ्क्रयाह

यथा देहेष्वहोरात्रन्यूनाधिक्यांदि नो समम् ॥८७॥
तथा पुरेष्वपीत्येवं
तिहरोषेण नोदितम् ।

विशेषेणेति देहमधिकृत्य, तथात्वेन हि तत्कथितं तत्तत्फळसंपत्तिनिमित्तं स्यादित्या-शयः॥ ८७॥

नन्वेवं रात्रिदिनविभजने किं प्रमाणम् <sup>१</sup> इत्याशङ्क्ष्याह

श्रीत्रैयम्बकसन्तान-वितताम्बरभास्करः ॥ ८८ ॥ दिनरात्रिकमं मे श्री-शंभुरित्थमपप्रथत्।

अत एवान्यथान्यैर्यचिद्यस्मजनं कृतं तद-प्राह्यमेव,–इत्याह

> श्रीसन्तानगुरुस्त्वाह स्थानं बुद्धाप्रबुद्धयोः ॥८९॥

हृद् आरभ्य यत्तेन रात्रिन्दिंवविभाजनम् ।

तदसत्सितपक्षेऽन्तैः

प्रवेशोल्लासभागिनि ॥९०॥

अबुद्धस्थानमवैत-

हिनत्वेनं कथं भवेत्।

यन्नाम प्राच्येह्वंदयादारभ्य द्वादशान्तं यावतुट्यर्धपरीमाणं प्राणीयमाचं स्थानं बुद्धस्य

९ क**० ख० पु० नेति पाटः। २ क० पु० तु**इति पाटः।

३ क॰ पु॰ दिनत्वं नेति पाठः।

परं त्वबुद्धस्य,—इत्युक्तं, तेनैव बुद्धाबुद्धस्थान-वदनेन समाख्यौचित्याद्रात्रिदिनयोरिप वि-भागः कृतो यहुद्धस्थानं दिनमबुद्धस्थानं तु रात्रिरिति, तत्त्वयुक्तं; यदन्तःप्रवेशात्मन्य-पानवाहे स्थानस्याविशेषाद्रात्रित्वेन परिकल्पि-तमबुद्धस्थानमेव दिनं स्यात्,—इति पूर्वापर-व्याहतत्वम् ॥ ९०॥

न चैतद्विद्वेषपूर्वमस्माभिरुक्तमिति न शिष्ट-निन्दा कृता स्यात् , – इत्याह अऌं वानेन नेदं वा

> मम प्राद्धातमत्सरः ॥ ९१ ॥ हेये तु दर्शिते शिष्याः

सत्पथैकान्तदर्शिनः।

इदानीं प्रकृतमेवावतारयति

व्याख्यातः कृष्णपक्षो यं

स्तत्र प्राणगतः शशी॥९२॥

९ ग० पु० सामिन इति पाठः। २ ग० पु० अवामिति पाठः। ३ ख० पु० प्राणयुतः इति पाठः।

आप्यायनात्मनैकैकां कलां प्रतितिथित्यजेत् । द्वादशान्तसमीपे तु यासौ पञ्चदशी तुटिः ॥९३॥ सामावस्यात्र स क्षीण-श्चन्द्रः प्राणार्कमाविशेत् ।

प्राणगतं इति, तत्रास्य प्राधान्यात्। तेन तुटिस्थानावस्थितां यां तिथिं प्राणादित्य आक-मते तस्यां तस्यामपानचन्द्रः सुरादीनामपान-रूपेण हेतुना 'एँकैकां कळां त्यजेत्' एकैक-कळाद्रासक्रमेण क्षेण्यमासादयेत्; यावत्स एव कळामात्रशेषत्वात्क्षीणः सन् द्वादशान्तसमीप-स्थायां पञ्चदशतुट्यात्मिकायाममावास्यायां 'प्राणार्कमाविशेत्' तदन्तर्ळीनो भवेत्, यदे-वास्य बहिरस्तमय इत्युच्यते॥ ९३॥

९ ग० पुँ० तुटीति पाटः। २ ख पु० प्राणयुत्त इति पाटः। ३ ख० पु० एकामेकामिति पाटः।

न चैतिक्वर्मूळमेवोक्तम्, हत्याह उक्तं श्रीकामिकायां च नोध्वेंऽधः प्रकृतिः परा । अर्घाधें क्रमते माया द्विखण्डा शिवरूपिणी ॥९४॥

> चन्द्रसूर्यात्मना देहं पूरयेत्प्रविलापयेत् ।

इह खल्ल 'परा' पूर्णा, अत एव 'शिव-रूपिणी' शक्तिमद्वियुक्ता 'प्रकृतिः, विश्वो-त्पत्तिभूः संवित् 'माया' स्वरूपगोपनशीला प्रथमं प्राणात्मतया समुच्छलन्ती 'द्विखण्डा' प्राणापानात्मतया द्वैध्यमापन्ना सती नोर्ध्व एव नाध एव अपि तूर्ध्वाधःप्रवाहात्मना 'अधीर्धे क्रमते' दक्षवामनाड्योरन्तः समप्रविभागेन प्रवहतीत्यर्थः। अत एव प्राणापानदशामधि-शयाना परा संविद्यन्द्रात्मनाप्यायकारितया देहं प्रपूरयेत् सूर्यात्मना च चान्द्रीणामेव कलानामपचयात् 'प्रविलापयेत् ' शोषयेदि-त्यर्थः ॥ ९४ ॥

ननु चान्द्रीणां कलानामपचये किं निमि-त्रम्? इत्याराङ्क्याह

> अमृतं चन्द्ररूपेण हिया षोडशघा पुनः ॥९५॥

पिवन्ति च सुराः सर्वे दशपञ्ज पराः कलाः ।

अमा शेषगुहान्तःस्था-मावास्या विश्वतर्पिणी ॥९६॥

यचन्द्ररूपेण षोडशधा भिन्नममृतं स्थितं तत्पुनर्द्धिधा दश्यमानसितरूपपञ्चदशकळा-त्मना तद्भित्तिभृतातिस्वच्छात्रूपकळात्मना चेत्यर्थः । तत्र पञ्चदश कळाः सर्व एव बहिः

१ क० पु० छेद्येति पाटः। २ ग० पु० च ता इति पाटः।

सुरादयोऽन्तः करणानि कार्याणि चाप्यायितः प्सया पिवन्ति येनासां प्रतिदिनमपचयः स्यात्। यदभित्रायेणैव

' यस्पिन्सोमः सुरिषतृनरैरन्वहं पीयमानः क्षीणः क्षीणः प्रविज्ञाति.......।'( साम्ब प० ८ श्लो०)

इत्याचन्यत्रोक्तम् । अमाख्या षोडशी पुनः कला सुराचुपसंहृतकलापश्चदशकावशिष्टस्वभावत्वा- च्छेषरूपा, अत एव ग्रहान्तरिव स्थितं वस्तु सुरक्षितत्वादक्षीणं स्यात्तथैवेयमपीत्यर्थः । यतः सा विश्वस्य पश्चदशकलाकोडीकारितयाप्याय-कारिणी, अत एव येयममा सह यौगपयेन पश्चदशानां कलानां वसनात् 'अमावास्या' तद्यपदेश्येत्यर्थः । तिथौ पुनस्तदिधिष्ठतत्वा-दौपचारिकस्तद्यपदेश इत्याशयः ॥ ९६ ॥

एतदेव प्रकृते योजयति

एवं कलाः पञ्चदश

क्षीयन्ते शशिनः क्रमात्।

## आप्यायिन्यमृताबूप-तादात्म्यात्षोडशी न तु॥९७॥

षोडशी न तु क्षीयते, यदब्र्पतादात्म्या-दर्कस्तां क्षपियतुमक्षम इत्यभिप्रायः ॥ ९७ ॥

इदानीमेतदनन्तरभाविनं कृष्णस्य शुक्कस्य च पक्षस्य सन्धि दर्शयति

तत्र पञ्चद्शी यासौ
तुटिः प्रक्षीणचन्द्रमाः ।
तदूर्ध्वगं यत्तुट्यर्धं
पक्षसंधिः स कीर्तितः ॥९८॥

पञ्चदशी तुटिरित्यमावास्योदयस्थानम् , अत एव 'प्रक्षीणचन्द्रमा ' इत्युक्तम् । यदिति, प्राणीयं षोडशतुटिसंबन्धि ॥ ९८ ॥

ननु संधिर्द्धभयोर्भवति, तत्कथमेकस्यैवप्रा-णीयस्य तुट्यर्धस्यासौ स्यात् <sup>१</sup> इत्याराङ्कयाह तस्माहिश्रमतुट्यर्था-दामावस्यं पुरादलम् । परं प्रातिपदं चार्ध-मिति संधिः स कल्प्यते ॥९९॥

तत्त्राणीयमन्त्यं विश्रमतुट्यर्धमवलम्ब्य 'पुरादलं' प्रथममर्धमामावस्यं तत्तंलग्नं 'परं' द्वितीयं चापानीयमायं तुट्यर्धं प्रातिपदं तत्तं-लग्नम्, इत्यनयोरुभयोरर्धयोः संमेलनात्प्रति-पदमावस्यान्तरालभूतोऽसावेकतुट्यात्मा 'सन्धिः कल्प्यते' तथा व्यपदिइयत इत्यर्थः। तदुक्तम्

> 'स पक्षसन्धिः प्रतिपत्पञ्चद्द्रयोर्घदन्तरम्।' (अ० को० १।४।७)

इति । इदमेवान्यत्र प्रधानतया पूजाकाळखे-नोक्तम् । यदुक्तम्

'न दिवा पूजयेहेवं रात्रौ नैव च नैव च। अर्चयेहेवदेवेशं दिनरात्रिपरिक्षये ॥'

इति । अत्र विश्रमतुट्यर्ध एवार्धार्धिकया

विभक्ते यदि सन्धिर्व्याख्यायते तत्सन्धिद्य-स्याप्येकेव तुटिरर्धार्धिकया स्यात्, – इत्येकस्या-स्तुटेर्विनियोगाभावादासमञ्जस्यं पर्यवस्येदि-त्यलं बहुना ॥ ९९ ॥

एवं प्राणे पक्षोद्यं प्रदर्श्य सूर्यप्रहणमपि दर्शयति

तत्र प्रातिपदे तिसंम-स्तुट्यर्घाधें पुरादलम् । आमावस्यं तिथिच्छेदा-त्कुर्यात्सूर्यप्रहं विशंत् ॥१००॥

अर्धं चार्धं च अर्धार्धं, तुटेरधीर्धं तुट्यर्धार्धं, तिसमन् सिन्धित्वेन परिकल्पिते तुट्यर्धद्वय इत्यर्थः । तत्रैवं स्थिते सित तुट्यर्धद्वयमध्या-दामावस्यं पूर्वमर्धम् अर्थात्परस्मिन्प्रातिपदेऽर्धे वक्ष्यमाणादृणशब्दाभिषेयात् तिथिच्छेदाद्वि-

१ क॰ पु॰ वियदिति पाठः।

शत् सत् सूर्यमहणं कुर्यात्, प्रतिपद्मावास्या-संघद्यात्सूर्यमहणं भवेदित्यर्थः ॥ १०० ॥

नन्वेतावन्मात्रात्सूर्यग्रहणं भवेदित्यत्र क इवाशयः <sup>१</sup> इत्याशङ्कवाह

तत्रार्कमण्डले लीनः

शशी स्रवति यन्मधु । तप्तत्वात्तत्पिबेदिन्दु-

सहभूः सिंहिकासुतः ॥ १०१ ॥

मध्वित्यमृतं । तप्तत्वादिति, यथायथमर्केण संनिकर्षात् । इन्दुसहभूरिति 'विधो राहुः' इत्यायुत्तया तत्सहचारित्वात्, अन्यथैषां त्रया-णामपि संघद्दो न भवेदिति भावः । यदुक्तम्

'रविविम्बान्तरे देवि चन्द्रविम्बं तदा भवेत्। तदन्तरे भवेद्राहुरमृतार्थी वरानने ॥ अमृतं स्रवते चन्द्रो राहुश्च ग्रसते तु तत् । पीत्वा त्यजति तद्विम्बं तदा मुक्तः स उच्यते ।' (स्व० ७७०)

१ तु तमिति मूलपाटः।

इति ॥ १०९ ॥

्ननु त्रयाणामप्येषां संघट्टे किं सतत्त्वम् <sup>१</sup>

इत्याशङ्कयाह

अर्कः प्रमाणं सोमस्तु मेयं ज्ञानिकयात्मकौ । राहुर्मायाप्रमाता स्या-त्तदाच्छादनकोविदः ॥१०२॥ तत एव तमोरूपो विलापयितुमक्षमः ।

'तयोः ' प्रमाणप्रमेययोः 'आच्छादनं' स्वात्मसात्कारेण तिरोधानं न पुनरत्यन्तमेव विलयः, संस्कारात्मना पुनरपि बोधकमाहा-त्म्यात्तदुद्यस्य भावात्, अत एवोक्तं 'विला-पयितुमक्षमः' इति । 'तत' इत्याच्छादक-त्वात्, तमसो ह्यावरकत्वमेव तत्त्वम् ॥ १०२॥ नन्वेवमेतद्विलापने कः क्षम <sup>१</sup> इत्याशङ्क्याह

१ ख॰ पु॰ तदुभयस्यापि भावादिति पाठः।

तत्संघद्टाह्रयोछासो मुख्यो माता विलापकः॥१०३॥ तेषां मातृमानमेयानां 'संघद्टः' सामरस्यं ततः समुछसितमद्वयमेव मुख्यः प्रमाता विला-पकस्तत्त्रयसंघद्टनेन परसंविन्मात्रसार एवेत्यर्थः। यदाहः

'प्राणार्कमानहरुषाष्ट्रितमेयचन्द्र-विद्रावितामृतरसोत्स्रुक्तितः खमाता । स्वभातुराष्ट्रणुत एव रविं रसं तु पुण्ये ग्रहेऽत्र रसयेत्त्रयषद्दनज्ञः॥'

इति॥ १०३॥

अत एव चायं कालो महापुण्यः,-इत्याह अर्केन्दुराहुसंघद्यात् प्रमाणं वेद्यवेदकौ । अद्ययेन ततस्तेन पुण्य एषं महाग्रहः ॥१०४॥ 'अद्वयेन' चिन्मात्रात्मना भवन्तीत्यर्थः । तदुक्तम्

'राहुरादित्यचन्द्रौ च त्रय एते ग्रहा यदा । हत्र्यन्ते समवायेन तन्महाग्रहणं भवेत् ॥ स कालः सर्वलोकानां महापुण्यतमो भवेत्।'स्त्र,७।७३ इति ॥ १०४॥

नन्वयं सूर्यादीनां संघद्टः किं प्रतिपदमा-वस्यासंभेद एव भवेदुतान्यथापि ? इत्याश-ङ्कयाह

अमावस्यां विनाप्येष संघद्दश्येन्महायहः। यथार्के मेषगे राहा-वश्विनीस्थेऽश्विनीदिने ॥ १०५॥

अमावस्यां विनापि शुद्धायामेव प्रतिपदि ययेष संघद्दः स्यात् तदापीदं महद्वहणं भवे-देव । यथा बहिश्चन्द्रार्कराहूणामश्विन्यामेवाव-स्थानादेकक्षेण वैशाखामावस्यायां प्रहरद्वयादृष्वं शुद्धायामेव प्रतिपदि सूर्यस्य प्रहणं संभवेत्, लम्बनस्य धनगतत्वाद्वहणस्थित्यर्धस्य लम्बन् नादूनत्वात् । एवं यत्र प्रतिपदमावास्यासंभेदेन सूर्यप्रहणं भवेत् तत्रामावस्यायां प्रयहणं मो-क्षस्तु प्रतिपदि, अन्यथा तूभयमपि प्रतिपचेवे-त्यर्थसिद्धम् ॥ १०५॥

तदेवाह

आमावास्यं यदा त्वर्धं लीनं प्रातिपदे दले। प्रतिपच्च विशुद्धा स्या-त्तन्मोक्षो दूरगे विधौ॥१०६॥

तन्मोक्षे च विधुदूरीभावो हेतुरित्युक्तं 'दूरगे विधो' इति । तस्मिन् हि दूरीभूते तत्सहचारी राहुरपि तथा भवेदिति भावः ॥ १०६॥

अस्य च प्रहणस्य महत्त्वे निमित्तं दर्शयति

ग्रासमोक्षान्तरे स्नान-ध्यानहोमजपादिकम् । लौकिकालौकिकं भूयः-फलं स्यात्पारलोकिकम् ॥१०७॥ भ्यःफलमित्यनन्तफलम् । यदुक्तम् 'तत्र स्नानं तथा दानं पूजाहोमजपादिकम्। यत्कृतं साधकेदेवि तदनन्तफलं भवेत् ॥ स्व० ७।७४ इति ॥ १०७ ॥ पारलोकिकत्वे निमित्तमाह ग्रास्यग्रासकताक्षोभ-प्रक्षये क्षणमाविद्यान् । मोक्षभाग्ध्यानपूजादि कुर्वश्चन्द्रार्कयोर्घहे ॥ १०८ ॥ इह खद्ध योगी चन्द्रार्कयोर्घहे सूर्यग्रहणे 'ग्रास्यग्रासकयोः' प्रमेयप्रमात्रोर्यः संबन्धस्तद्रुपो यः 'क्षोभः' तत्त्रक्षयात्मनि परस्मिन्त्रमातर्या- विशन् परां वृत्तिमवलम्ब्य क्षणमात्रं ध्यानादि कुर्वन् मोक्षभागपवृज्यत एवेत्यर्थः । यदुक्तम्

' पक्षद्वयं परित्यज्य पूर्वोक्तकरणेन च । जन्मन्यन्ते स्थितो नित्यं परहत्त्यवलम्बकः ॥ परित्यज्य त्वधः सर्वे ध्यानमास्थाय योजयेत् । तस्य मुक्तिर्ने सन्देइस्त्वन्यथा सिद्धिभाग्भवेत् ॥'

इति ॥ १०८ ॥

तिथिच्छेदादित्युक्तमधिकावापेन लक्षयित तिथिच्छेद ऋणं कासो दृद्धिर्निःश्वसनं धनम् ।

> अयत्नजं यत्नजं तु रेचनादथ रोघनात्॥ १०९॥

यन्नाम कासवरोन शीव्रमेव प्राणस्य प्रसर-णात् सहसैवामावास्यो भागः प्रतिपद्मागमनु-प्रविशाति तदुच्यते ऋणं, तिथिच्छेदयोः कार्य-कारणयोरभेदोपचारात्कासश्चेति । यन्नाम च निःश्वासवशादपानबाहस्य चिरेण प्रसरणात् तिथेरिधकीभावेन पूर्णतया पौर्णमास्युद्यस्तदु-च्यते वृद्धिर्धनं निःश्वसनं च, इत्येतच्चोभयं सर्वेषामयोगिनामि कासश्वासादिना स्वरसत एवोत्पचते;-इत्युक्तम् 'अयत्वजम्' इति, यद्दशा-दन्तरा चन्द्रस्योपरागो भवन्नपि तैरनवधा-नान्न परं ठक्ष्यते । योगिनां पुनश्चन्द्रसूर्योपरा-गयोग्येतत्प्राणस्य रेचकपूरकाचात्मना यत्नेन भवेदिरयुक्तं 'यत्नजम्' इति । यदुक्तम्

> 'तिथिच्छेद ऋणं क्षेयं वृद्धौ चैव घनं भवेत् । ऋणं चैव भवेत्कासो निःश्वासो घनमुच्यते ॥' (ख० ७।६४)

### इति । तथा

'तिथिच्छेदस्तथा दृद्धिः कासश्वासादि वा भवेत् । अयत्रजो यत्रजस्तु माणदृत्तिनिरोधतः ॥ '

इति ॥ १०९ ॥

एतदेवापानवाहेऽप्यतिदेष्टुमाह एवं प्राणे विशाति चि-त्सूर्य इन्दुं सुघामयम्। एकैकंध्येन बोघांशु कलया परिपूरयेत् ॥ ११०॥ कमसंपूरणाशालि-शशाङ्कामृतसुन्दराः ।

तुट्यः पञ्चदशैताः स्यु-

स्तिथयः सितपक्षगाः ॥ १९१ ॥

'एवं' पूर्वोक्तयैव गत्या प्राणे 'विशति' शके-हृदन्तमवरोहति चिदात्मा प्राणसूर्यः प्रति-तुट्येकैकध्येन प्रवुद्धांशुजालया कलया सुधाम-यमिन्दुं परिपूरयेत्, येन प्रतिपयेककलो द्विती-यस्यां द्विकलः—इत्याद्यात्मना क्रमेण संपूरणा-शालिनः शशाङ्कस्यामृतेन सुन्दरा एताः पञ्च-दश तुट्य एव सितपक्षगास्तिथयो भवेंयुः । यदुक्तम्

' प्राणहंसो यदा प्राप्तस्त्वधस्तात्त्रथमां तृटिम् । पूर्वमर्धे त्वद्दः प्रोक्तं तुट्यर्धमपरं निज्ञा॥'(स्व० ७।७७)

१ ख० पु० एकेकस्येवेति पाठः। २ क० ख० पु० एवेति पाठः।

## इत्युपकम्य

' प्रतिपत्सा तु विज्ञेया चन्द्रश्रेककळो भवेत् । द्वितीयायां द्वितीया तु द्वद्धिमेति क्रमेण तु ॥ तिथयश्रेवमारभ्य यावत्पञ्चदशी तुटिः ।'(स० ७।७९)

इति ॥ ११९ ॥

अत्रेव च पक्षसन्धिताद्यप्यतिदिशति
अन्त्यायां पूर्णमस्तुट्यां
पूर्ववत्पक्षसन्धिता ।
इन्दुग्रहश्च प्रतिपत्सन्धौ पूर्वप्रवेशतः ॥११२ ॥

ऐहिकं ग्रहणे चात्र साधकानां महाफलम् । प्राग्वदन्यद्यं मासः

प्राणचारेऽब्द उच्यते॥११३॥ पूर्णो माश्चन्द्रो यस्यामेवंविधायां पञ्चदश्यां तुट्यां पूर्ववदिति,तुट्यर्धद्वयसंमेळनया। पूर्वेति,

१ क० पु॰ इत्याद्यपेति पाठः । २ क॰ ख॰ पु॰ चान्द्रे इति पाठः ।

पूर्वं पौर्णमासं सन्धिरुक्षणं तुट्यधं तत्प्रवे-शात्। एतच यद्यपि पूर्वविदित्यतिदेशाहतार्थ-मेव तथापि पूर्णिमाप्रतिपत्संभेदेनैवेन्दुग्रहो भ-वेत् न तु शुद्धायामेव प्रतिपद्यपि,—इति दर्श-यितुं साक्षादुक्तम्। ऐहिकमिति, सृष्टिप्राधा-न्यात्। प्राग्वदन्यदिति, मातृमेयसंघद्दांदि। यदाहुः

' शक्तिसंस्नुतस्रुधारसक्तमात् पूर्णामन्दुमणुराहुराहरन् । छादयेदिह महाशुभे ग्रहे द्रावितं पिवति तं महामुनिः ॥ '

इति । इदानीं मासमुपसंहरन्नब्दमवतारयति अयमित्यादिना ॥ ११३॥

तमेवाह

षट्सु षट्स्वङ्गुलेष्वर्को हृदयान्मकरादिषु ।

## तिष्ठन्माघादिकं षट्कं कुर्यात्तचोत्तरायणम् ॥११४॥

मकरादिष्वर्थान्मिथुनान्तेषु, तेन पद्भिरङ्गुलैः पद्गुणितानि पद्भिराद्भवन्तीति भावः । माघे हि मकरस्योदयो यावदाषाढे मिथुनस्य । यदुक्तम्

'षडङ्कुरुं च सङ्कामो मकरादिष्ठ राशिषु । भानोर्माघाघाषाढान्तं भवेत्तचोत्तरायणम् ॥ '

इति ॥ ११४ ॥

अत्रैव विषुवत्सङ्कान्ति दर्शयति संक्रान्तित्रितये रत्ते भुक्ते चाष्टादशाङ्गुल्छे। मेषं प्राप्ते रवौ पुण्यं विषुवत्पारछौकिकम् ॥११५॥

अष्टादशाङ्गुल इति प्रतिसंकान्त्यङ्गुलष्ट्सस्य भोगात् । ' हृदयादुदयस्थानात्सङ्कान्तिर्मकरे स्मृता । षडङ्गुलान्यधस्त्यक्त्वा कुम्भे सङ्गमते पुनः ॥ कण्डोध्र्वे झङ्गुलं त्यक्त्वा मीने सङ्गमते पुनः । गलोध्वीद्यावत्ताल्वन्तं त्यक्त्वा मेषेऽथ संक्रमेत् ॥ नासान्तं यावत्सङ्गान्तिरङ्गलानि पडेव हि । एषा वै विषुसङ्कान्तिरुत्तरे संव्यवस्थिता ॥ '

(स्व० तं० ७/९४)

इति । विषुं व्याप्तिं साम्यमर्हति इति विषुवत् । ' विषुवत्पारलौकिकम् ' इत्येतच यद्यपि निखि-लस्यैवोत्तरायणस्य संभवति तथाप्यत्र विशेषे-णेति स्वकण्ठेनैतदुक्तम् । यदुक्तम्

'मकराच समारभ्य मिथुनान्तं च सुत्रते । उत्तरायणमत्रैतदें[हकीिसिद्धिवर्जितम् ॥ (स्व०तं० ७।९७) इति ॥ ११५ ॥

ननु यद्येतद्विषुवत्पारलौकिकं दक्षिणायनं पुनः कीदृक् ? इत्याशङ्क्याह

प्रवेशे तु तुलास्थेऽर्के तदेव विषुवद्भवेत्।

## इह सिच्चिप्रदं चैत-दक्षिणायनगं ततः ॥ ११६॥

'प्रवेश' इति शक्तितो हृदन्तम् । 'तदेव' इत्यष्टादशाङ्गुलोपभोगात्मसंक्रान्तित्रयानन्तर-भावीत्यर्थः । यदुक्तम्

'शत्मधो हृदये इंसः सङ्कामेत्कर्कटे प्रिये । षडङ्गुळानि संखज्य सिंहे वै सङ्कमेत्युनः ॥ षडङ्गुळेः पुनस्यक्तैः कन्यां सङ्कमते पुनः । नासिकाग्राचु ताल्वन्तं त्यक्ते वै विषुवद्भवेत् ॥ तुलासंक्रान्तिरेषोक्ता दक्षिणं विषुवद्भवेत् । ' (स० ७११३)

इति । इह सिद्धिप्रदमिति, यदुक्तम् 'साधनं यत्कृतं तत्र इह जन्मनि सिद्धिदम्'। इति ॥ ११६॥

नतु मकरादे राशिद्वादशकस्य सामान्येन पारलौकिकैहलौकिकत्वेऽपि प्रत्येकमस्ति कश्चि-द्विशेषो न वा ? इत्याशङ्कथाह गर्भता प्रोहुभूषिष्य-द्रावश्र्याथोहुभूषुता । उद्गविष्यत्त्वमुद्भृति-प्रारम्भोऽप्युद्भवस्थितिः ११७ जन्म सत्ता परिणति-रृद्धिह्यांसः क्षयः कमात् । मकरादीनि तेनात्र

किया सूते सहक्फलम्॥११८॥

'गर्भता' आधानं, प्रोद्धवितुमेषिष्यन् 'भावः' सत्ता यस्यासौ तथा आद्य इच्छापरिस्पन्दः । उद्भवितुमिच्छुरुदुभूषुस्तस्य भावस्तत्त्वं, उद्भव-नात्मकैषणीयसंयुक्तमिच्छामात्रमित्यर्थः। 'उद्भ-विष्यत्त्वम्' उद्भवनाय स्वात्मन्येवोच्छळत्त्वेनाव-स्थानम् । 'उद्भृतिप्रारम्भः' तत्रैव नैविड्यम् । 'उद्भवस्थितिः' तत्रैवौन्मुख्यम् । एवं मकरा-दिराशिद्वादशकं क्रमादिति, गर्भतादिरूपं यतो भवति तेन हेतुनात्र बाह्यबीजादिवज्जपादि-क्रियापि गर्भताचनुग्रणमेव फर्छ 'सूते ' ददा-तीत्यर्थः । यदुक्तम्

'आधानमिच्छा संयोग आनन्दो घनता स्थितिः । जन्म सत्ता परिणतिईद्धिर्हासः क्षयः क्रमात् ॥ माघान्पासात्समारभ्य स्थितयः परिकीर्तिताः । साधकानां सिद्धिविधौ भावानां चापि संभवे ॥'

इति ॥ ११८॥

अत्राप्यवान्तरोऽस्ति विशेष,:-इत्याह

आमुत्रिके झषः कुम्भो मन्नादेः पूर्वसेवंने । चतुष्कं किल मीनाद्य-मन्तिकं चोत्तरोत्तरम् ॥११९॥ प्रवेशे खलु तत्रैव शान्तिपृष्ट्यादिसुन्दरम् ।

## कर्म स्यादैहिकं तच दूरदूरफलं कमात्॥ १२०॥

'झषो' मकरः। एतौ चार्थात्सिद्धमन्नस्य, असिद्धमञ्जस्य तु मन्नादिसेवानिमित्तं मीनादि-चतुष्कं; 'प्रवेशे' इत्यपानवाहे। यदुक्तम्

'तस्मादारभ्य मकराद्ध्यानहोमजपादिकम् । परलोकनिमित्ताय तदनन्तफल्ठं भवेत् ॥ पुरश्चर्यानिमित्ताय मन्नग्रहत्रतं च यत् । मीनादावारभेत्सर्वं मन्नसिद्ध्यर्थमात्मनः ॥ ' (स्व० ७१०३)

#### इति । तथा

'तस्मादिहात्मंसिद्ध्यर्थं पुष्टचर्थं चैव साधयेत्। दक्षिणायनजे काले यस्मात्स्दृष्टिः प्रजायते ॥ ' (स्व० ७।११०)

इति । एवमुत्तरायणस्य वेद्यग्रहणपरत्वम्,-इति यथायथं फलदानेऽप्यासन्नत्वं; दक्षिणा- यनस्य त्वन्तर्विश्रान्तिपरत्वम् ,—इति फलदाने यथायथं दूरत्वम् , अत एवोत्तरायणे दिनस्य वृद्धिर्निशाया ह्वासोऽत्र त्वन्यथा ॥ १२० ॥

तदाह

निर्गमे दिनदृद्धिः स्या-द्विपरीते विपर्ययः । वर्षेऽस्मिस्तिथयः पश्च प्रत्यङ्कुलमिति ऋमः॥१२१॥

तंत्राप्यहोरात्रविधि-रिति सर्वे हि पूर्ववत् ।

ननु मासारच्धो वर्षः,—इति तेषां प्रत्यङ्ग्छ-षद्गे उदय उक्तःः ते च तिथ्यारच्धा,—इति कथमत्र न तासाम् ? इत्याशङ्क्षयाह 'प्रत्यङ्गुलं पञ्च तिथय' इति । तत्षद्गे त्रिंशद्भवन्ति येन तत्र मासोदय उक्तः । 'तत्रापि' इत्यङ्गुल- पञ्चांशे तेन प्रत्यङ्गुलदशांशं दिनं निशा च। 'सर्वं' पक्षादि, तेन पूर्वस्मिन्नङ्गुलत्रये कृष्ण-पक्षोऽन्यत्र तु परः। तदुक्तम्

' अङ्कुले हाङ्कुले हात्र तिथयः पञ्च संस्थिताः । तस्याप्यर्थे दिनं पूर्वमपरार्धे निज्ञा भवेत् ॥ पट्पञ्चकास्तिथीनां ये तेऽहोरात्रास्तु मासिकाः । त्रिंशता तैरहोरात्रेद्विंपक्षो मास उच्यते ॥ ' (स्व० ७।९१)

इति ॥ १२१ ॥

ननु प्रहराष्ट्रकन्यायेन मासद्वादशकस्यापि किमधिष्ठातारः केचित्संभवन्ति न वा ? इत्या-शङ्कयाह

प्राणीये वर्ष एतस्मिन्कार्तिकादिषु दक्षतः॥१२२॥
पितामहान्तं रुद्धाः स्युर्द्धादशाग्रेऽत्र भाविनः।
कम

यदुक्तम्

'दल्लनामा तु यो रुद्रः कथितोऽत्र महेश्वरि । कार्तिकं मासमिललं स तु अुद्धः महेश्वरि ॥ चण्डो मागिशिरोमासि इरः पौषे तु कीर्तितः । शोण्डी तु माघमासे च प्रमथः फाल्गुने तथा ॥ भीमश्रेत्रे समारूयातो वैशाले मन्मथः स्मृतः । शकुनिर्ज्येष्ठमासे तु आपाढे सुमतिस्तया ॥ नन्दोऽथ श्रावणे मासि भाद्रे गोपालकस्तथा । पितामहश्च वीरेशो मासस्याश्यसुजस्य च ॥'

इति । अग्र इत्येकीकारप्रकाशनाह्निके ॥ १२२ ॥ एतदुपसंहरन्नन्यदवतारयति

प्राणे वर्षोदयः प्रोक्तो द्वादुँशाब्दोदयोऽधुना ॥ १२३॥

खरसास्तिथ्य एकस्मि-न्नेकस्मिन्नङ्गुले कमात् । द्वादशाब्दोदये ते च चैत्राचा द्वादशोदिताः ॥ १२४ ॥

खरसा इति । खेति, श्रुन्यं 'रसाः' षट, एवं षष्टिः। तेन प्रत्यङ्गुलमृतुरङ्गुलानां त्रयेऽ यनं षट्टे वर्षः । एवमेकस्मिन्नेव प्राणचारे वर्षो-द्ये यथा प्रत्यङ्गुलषटुं द्वादशानां संकान्तीना-मुद्यः एवमिहाब्दानामित्यभिप्रायः। यदुक्तम्

' सङ्कान्तयो द्वादशात्र यद्वदब्दे पकीर्तिताः । द्वादशाब्दोदये प्राणे वत्सरास्ते पकीर्तिताः ॥ १ (सव ७।१२६)

इति ॥ १२४ ॥

नन् चैत्रस्य प्राक् ताळुन्युदयः, इति ततः प्रभृति मन्त्रसेवादि कार्यमित्युक्तम्, इह तु हृदि तस्यैवोद्य उक्तः; तदिदानीं साधकः क्रत्र मन्त्रादिसेवां कुर्यात् ? इत्यशङ्क्याह

> चैत्रे मन्नोदिातः सोऽपि तालुन्यक्तोऽधना पुनः।

१ द्ये काले इति पाठः। २ क० ५० सेवादिकमिति पाठः।

हृदि चैत्रोदितिस्तेन तत्र मन्नोदयोऽपि हि ॥ १२५ ॥ उक्त इत्यब्दोदये । अधुनेति, द्वादशाब्दो-दये ॥ १२५ ॥

एवं द्वादशान्दोदयमभिधाय षष्ट्यन्दोदय-मप्यभिधत्ते

प्रत्यङ्गुलं तिथीनां तु त्रिशते परिकल्पिते । सपञ्चांशाङ्गुलेऽब्दः स्या-

त्प्राणे षष्ट्यब्दता पुनः॥ १२६॥

प्रत्यङ्कुळं तिथिशतत्रयमित्यङ्कुळपञ्चभागे षष्टिरहोरात्राः । एवं सपञ्चभागेऽङ्कुळे षष्ट्यधिक-शतत्रयात्माब्द उदियात् । ततः सपञ्चांशाङ्कुळेऽ-ब्दस्योदयात्प्रागुक्तचषकोदयस्थित्या प्राणापा-

५ ख॰ पु॰ परिकीतिते इति पाटः।

नवाहात्मनि प्राणे षष्ट्यब्दता, षष्टिरब्दा भवन्तीत्यर्थः । यदक्तम् ।

' हृत्पद्माद्याव शक्तयन्तं त्रिंशद्बदोदयो भवेत ।' (स्व० ७११३४)

इति॥ १२६॥ अत्रैवाहोरात्राणां संकलनां दर्शयति शतानि षट् सहस्राणि चैकविंजातिरित्ययम् ।

विभागः प्राणगः षष्टि-वर्षाहोरात्र उच्यते ॥ १२७॥

अनेन चात्र श्रोतृणामपूर्वद्र्शनात् संमोहो मा भृत, -इति बाह्याहोरात्रगतप्राणचारसंख्या-साजात्यमुद्भावितम् । तदुक्तम्

' विंशतिस्त सहस्राणि सहस्रं षद्शताधिकम् । अहोरात्रास्त षष्ट्यब्दे संख्यातास्त वरानने ॥' (स्व० ७।१३६)

इति ॥ १२७ ॥

१ न० पु० वर्षेऽहोरात्र एव चेति पाठः ।

नन्वेवं तिथिविभाजनेऽस्य किं प्रयोजनम्,-इत्याशङ्कथाह

> प्रहराहर्निशामास-ऋत्वब्दरविषष्टिगः । यञ्छेदस्तत्र यः सन्धिः स पुण्यो ध्यानपूजने ॥१२८॥

अन्दरवीत्यन्दद्वादशकं 'छेदः' समाप्तिः, 'संधिः' संध्या । अयमत्राशयः— यन्नाम हि नित्यनैमित्तिकादि बाह्ये प्रयत्वशतैरपि पुरुषा-युषेण निष्पत्तिं यायात् न वा, तदन्तरेकस्मि-न्नेव प्राणचारे प्रहराहर्निशादिकमेण क्षणमात्र-मवधानात्सुखमेव योगिनः सिध्येदिति। यदुक्तम्

'चन्द्रसूर्योपरागे च पक्षमासायनेषु च । युगादिषु युगान्तेषु यच संवत्सरेऽप्यथ ।। वर्षद्वादशके चैव षष्टचब्देऽथ वरानने । स्नानदानेन यज्ञैश्र पूजाहोमजपेन च ॥ ध्यानयोगतपोभिश्र बाह्ये कालेऽश्र यत्कृतम् । अमुनोक्ते वरारोहे तत्फलं लभते महत् ॥ प्राणइंसगति चारे ज्ञात्वैकस्मिस्तु तद्भजेत् ।' (स्व० ७।१४०)

### इति । यदाभिप्रायेणैवाह

' या अग्निहोत्राहुतयः सहस्र-द्वासप्तिः स्युः पुरुषायुषेण । नाड्यंशयुक्त्या सकृदाशु जुडत् संपादयेद्यस्तव मार्गवित्सः ॥'

इत्यायन्येरुक्तम् । ननु भवतु नामैतयदन्तः क्षणमवधानमात्रायोगिनो जन्मकृत्यं सिद्धे-दिति, इदं तु न नः प्रतिभाति यदन्तःप्राण-चारे नालिकायब्दान्तं क्रमेणाभिधाय द्वित्रि-चतुरब्दादिकमव्यतिक्रमेण निष्कारणमेव द्वादशाब्दायभिहितमिति । तत्रापि द्वादशाना-मेवाब्दानामुद्यो न त्रयोदशानां, षष्टिरेव न पुनरेकोनषष्टिरिति, तद्धिकस्य चोद्यानभिधा-नमिति न किंचिदत्र निमित्तमुत्पश्यामः,—इति किमेतदिति न जानीमः । अत्रोच्यते—इह ताव- द्योगिनां प्राणे जिते सत्येतद्भवेत् न त्वन्यथा, प्राणजयश्च योगशास्त्रायुत्तया क्रमेणैव भवेतः अत एव तत्र 'कामेदाजितां मात्राम्' इत्याद्य-क्तम्। ततश्चात्र तुट्यादिक्रमेणेव यथायथं तारत-म्यादब्दपर्यन्तं तदुद्य उक्तः। एवं जितप्राणः कश्चिद्योगी यदि क्रममपहाय तत्र द्वादशानाम-ब्दानामुदयमनुसंदध्यात्, तत्तस्य निमित्तता-मियात् अत्यन्तमेव प्राणस्य जितत्वातः न चेह ज्योतिःशास्त्रवत् संवत्सराणां कमः कश्चिद्धि-वक्षितो येनास्यातिकंमः स्यातु; यावता हि जितप्राणो योगी यन्नाम तत्रानुसंधत्ते तत्तस्य साक्षात्कृतं भवेतु,- इत्यभिधानीयं, तच्चैवमस्त नैवं वा को विशेषः। न चात्र योगिनां प्राणं जेतं किंचिदपेक्षान्तरमस्ति येन क्रमोऽवइय-स्वीकार्यः स्यात् । न च सहसैवात्यन्तं विदृरेऽ प्यनुसन्धानं कार्यम्,-इत्यन्तरा सोपानकल्पतया

१ ख० पु० ब्यतिक्रम इति पाठः।

द्वादशाब्दोदय उक्तः । एवं षष्टयब्दोदयेऽपि वाच्यम् । तस्माचथांशांशिकाक्रमेण विषं भक्ष-यन् कश्चिजीणिविषः सन् अक्रमेण बह्वपि विषं भक्षयन् जरयेदेविमहापि ज्ञेयम् । एतदेव च तद्धिकस्याप्युदयानिभधाने निमित्तम् । एवं परां काष्टां प्राप्तो योगी यत्किंचित्तत्रानुसंद्ध्यात् तदेव साक्षात्कुर्यात्, इत्यानन्त्यात्कियद्नयद्-भिधीयते इति । न द्यतोऽधिकेनोक्तेन किंचित्प्र-योजनान्तरमुत्पश्यामः । यदुक्तमनेनान्यत्र

> 'न षष्ट्यब्दोदयादिधकं परीक्ष्यते आनन्त्यात् ।' ( तं. सा० ६ आ० )

इति । यत्पुनरन्यत्र विंशत्यधिकोत्तराब्दशतो-द्योऽप्युक्तस्तद्प्येवं प्रदर्शनपरमेवेत्येकस्मिन्नेव प्राणचारे कल्पोऽप्यनुपसंहितः साक्षात्कृतो भवेदे-व को नामात्र विरोधः । यत्तु द्वादशानामेवाब्दा-नां षष्टेरेव वा कथमभ्युद्योऽभिहितः,—इत्युक्तं तथद्यपि शिंशपाचोद्यं तदन्याभिधानेऽप्येवंचो-

१ ख० पु० कथमुद्य इति पाठः।

यावकाशात्, तथापि अत्यन्तमेवापूर्वार्थदर्शनेन श्रोतृणामत्र संमोहो मा भृत्, इति कारुण्याद्र-गवता प्राच्यगणनाक्रमसजातीयमेवैतदुक्तमिति न कश्चिदोषः ॥ १२८ ॥

् एवमन्तः कालस्य स्वरूपं निरूप्य बहिरपि निरूपयति

> इति प्राणोद्ये योऽयं कालः शक्त्येकविग्रहः । विश्वात्मान्तःस्थितस्तस्य बाह्ये रूपं निरूप्यते॥१२९॥

प्राणोदय इत्यर्थादपानोदयेऽपि विश्वात्मत्वे हेतुः 'शक्तयेकविमह' इति ॥ तदेवाह

> षट् प्राणाश्चषकस्तेषां षष्टिनीली च तास्तथा ।

तिथिस्तिश्रंशता मासस्ते हाद्श तु वत्सरः॥१३०॥
अब्दं पित्र्यस्त्वहोरात्र
उद्ग्दक्षिणतोऽयनात्।
पितॄणां यत्स्वमानेन
वर्षं तिहव्यमुच्यते ॥१३१॥
षष्ट्यिषकं च त्रिशतं
वर्षाणामत्र मानुषम्।

तथेति षष्टिरेव । स्वमानेनेति मानुषात्मक-स्वकाहोरात्रकल्पनयेत्यर्थः । यत्पित्र्यं वर्षं तदेव दिव्यमुच्यते, येन पितॄणां देवानामप्यहो-रात्रादि समानमेवेति भावः । तस्य च पित्र्यस्य दिव्यस्य वा वर्षस्य कियन्मानमित्युक्तं 'मानुषं पष्ट्यधिकं वर्षशतत्रयम् ' इति ॥ १३१ ॥

प्तदेव विभंजति

९ क० पु० विवृणोत्तीति पाठः ।

तच हादशभिर्हत्वा
माससंख्यात्र लभ्यते॥१३२॥
तां पुनिश्चेशता हत्वाहोरात्रकल्पना वदेत् ।
हत्वा तां चैकविंशत्या
सहस्रैः षट्शतेन च ॥१३३॥
प्राणसंख्यां वदेत्तत्र
षष्ट्याद्यब्दोदयं पुनः ।

तदिति, दिव्यं वर्षं 'द्वादशिमहित्वा, इति द्वादशैभिर्विभज्य, तेनात्र मानुषवर्षत्रिंशदात्मा द्वादशो भागो मासः । तामिति, माससंख्यां 'त्रिंशता हत्वा ' त्रिंशद्धा कृत्वा, तेनात्र मानु-षवर्षात्मा त्रिंशो भागो दिव्योऽहोरात्रः।तामिति, मानुषषष्ट्यधिकशतत्रयदिनात्मिकामहोरात्रक-ल्पनाम् 'एकविंशत्या सहस्रैः षद्शतेन च

१ ग० पु॰ वहेदिति पाठः। २ ख॰ पु॰ द्वादशधा विभज्येति पाठः।

हत्वा ' इति तथात्वेन भागशः कृत्वेत्वर्थः। एवं हि प्रति मानुषीं नािळकां दिव्यः प्राणचारो भवेदिति भावः। एवमविशिष्टेव सर्वत्र प्रत्यहं प्राणचारे संख्येत्याख्यातं स्यात्। तत्रेति प्राण-संख्यायां, पुनरित्यादाविवेत्यर्थः॥ १३३॥

नन्वन्ये पित्र्यमेव वर्षं देवानां दिनमित्यु-क्तवन्तस्तत्कथमिह तयोः साम्यमुक्तं, किमन्न किंचित्साधकं प्रमाणमस्ति <sup>१</sup> इत्याराङ्क्याह

उक्तं च गुरुभिः श्रीमद्रौरवादिस्वद्यत्तिषु ॥ १३४ ॥
तदेव पठित देवानां यदहोरात्रं
मानुषाणां स हायनः ।
शतत्रयेण षष्ट्या च
नृणां विबुधवत्सरः ॥ १३५ ॥

१ क० ५० आदावेबेति पाटः।

पित्र्यं दिनं मानुषाणां हायन इत्यविवादः । देवानामप्येवमित्युक्तेरनयोः साम्यमेव, इत्य-थासद्धम् । नॄणामित्यत्र हायनानामिति शेषः॥ न केवलमेतद्भुरुभिरेवोक्तं यावदागमोऽप्येव-मेव, इत्याह

> श्रीमत्स्वच्छन्द्शास्त्रे चं तदेव मतमीक्ष्यते । पितॄणां तदहोरात्र-मित्युपकम्य एष्ठतः ॥१३६॥ एवं दैवस्त्वहोरात्र

एवं दैवस्त्वहोरात्र इति ह्यैक्योपसंहतिः ।

पृष्ठत इति पश्चात् । यदुक्तं तत्र

'दक्षिणं चायनं रात्रिरुत्तरं चायनं दिनम् । पितृणां तदहोरात्रमनेनान्दस्तु पूर्ववत् ॥ एवं दैवस्त्वहोरात्रस्तत्राप्यव्दादि पूर्ववत् ।'

(सव० ११।२०८)

१ क० पु० उक्तेन तथोरिति पाठः। २ ग० पु० अपीति पाठः।

इति ॥ १३६ ॥

एवं पित्र्यं वर्षं देवानां दिनमिति यदन्यैरुक्तं तद्युक्तमेव,—इत्याह

तेन ये गुरवः श्रीमत्स्वच्छन्दोक्तिद्वयादितः॥१३७
पित्र्यं वर्षं दिव्यदिनमूचुर्श्चान्ता हि ते मुघा ।

' श्रान्ता ' इत्यत्र हेतुः ' उक्तिद्वयादितः ' इति । पितृणामित्येकोक्तिः, एवं दैव इति द्वितीया, आदिशब्दाद्वुरुवृत्तिकारोक्तिः ॥१३७॥ इदानीमेतदुपजीवनेनैव युगादिव्यवस्था-मप्याह

दिव्यार्काब्दसहस्राणि
युगेषु चतुरादितः ॥१३८॥
एकेकहान्या तावद्भिः
शतैस्तेष्वष्ट संघयः।

# चतुर्युगैकसप्तत्या मन्वन्तस्ते चतुर्दश ॥१३९॥ ब्रह्मणोऽहस्तत्र चेन्द्राः क्रमाद्यान्ति चतुर्दश ।

'अर्का' द्वादरा । युगेषु चतुर्ष्विप चतुरा-दित एकैकहान्येत्येषां विभागः; तेन कृते चत्वारि सहस्राणि, त्रेतायां त्रीणि, द्वापरे दे, कळावेकम्,—इति दिञ्यानां वर्षाणां दशसह-स्राणि चतुर्षु युगेषु मानम् । अवशिष्टस्य सह-स्रद्वयस्य विभागमाह 'तावद्विरित्यादिना'। तावद्विश्चतुष्ट्यादिाभिरेवाष्ट सन्धय इति चतुर्णां युगानामाचन्तयोर्भावात्, उभयमीळनया तु चत्वारः । एवं कळेरन्तंगं शतं कृतस्यादौ चत्वारि शतानीति कळिकृतयुगसंध्या पश्च शतानि एवं कृतत्रेतयोः संध्या सप्तशतानि, त्रेताद्वापरयोः पश्च, द्वापरकळियुगयोस्त्रीणि

१ क० ख० पु० अन्तरगतिति पाठः।

### गणियत्वा सहस्रद्वयम्,-इत्युभयतो दिव्यं वर्ष-सहस्रद्वादशकं चतुर्युगम् । तदुक्तम्

'द्वादशाब्दसहस्राणि विज्ञेयं तु चतुर्युगम् । चतुर्भिस्तु कृतं देवि सहस्रेस्तु यथाक्रमम् ॥ त्रेता ज्ञेया त्रिभिदेंवि द्वाभ्यां वै द्वापरः स्पृतः । सहस्रेणेव वर्षाणां विज्ञेयस्तु कल्टिः पिये ॥' (स्व० ११।२१०)

### इति । तथा

' श्रतानि चत्वारि कृते त्वादिरन्तश्र कीर्यते । त्रेते श्रतत्रयं ज्ञेयं द्वापरे तु श्रतद्वयम् ॥ कलो चापि श्रतं ज्ञेयं संध्यामानमिदं स्मृतम् ।' (स्व० ११।२१२)

इति । त इति मन्वन्ताः । तत्रेति बाह्येऽहिं, चतुर्दशेति तेन प्रतिमन्वन्तरमेकेक इन्द्रः संहारं यातीत्यर्थः । तदुक्तम्

' दिनेनैकेन ब्राह्मेण इन्द्राश्चेव चतुर्दक्ष । राज्यं कृत्वा क्रमाद्यान्ति मन्वन्तरच्यवस्थया ॥ै (स० ११।२२९) इति । अत एवानेन संहारचित्रताया अप्यव-काशो दत्तः ॥ १३९ ॥

तदाह

ब्रह्माहोऽन्ते कालवह्ने-र्जाला योजनलक्षिणी॥१४० दुग्ध्वा लोकत्रयं घूमा-स्वन्यत्प्रस्वापयेत्त्रयम् ।

लोकत्रयमिति, निरयेभ्यः प्रभृति भूर्भुवः-स्वःपर्यन्तमित्यर्थः । यदुक्तम्

' सा दहेत्ररकान्देवि पातालानि समन्ततः । र्जीछोकांश्वेव दहति भूर्भ्रवःस्वःपदान्तकान् ॥ १ (स्व० ११।२३७)

इति । अन्यदिति, महोजनस्तपःसंज्ञम् ॥१४०॥ ननु सर्वेषां भुवनेश्वराणामधोऽध एव सर्वत्र सृष्टिसंहारकारित्वं श्रृयते; वक्ष्यते च पुरस्ता-त्तदिदं पुनः कस्मादन्यथोक्तम्,—इत्याराङ्कषाह

१ ख० ५० महज्जन इति पाठः।

निरयेभ्यः पुरा काल-वह्वेर्व्यक्तिर्यतस्ततः ॥१४१॥

विभुरघःस्थितोऽपीश इति श्रीरौरवं मतम् ।

अस्य खळु निरयेभ्यः पूर्वं स्वष्टिरिति तद्धोऽनस्थानं न तु तद्पकर्षात्; अतश्च तद्धः-स्थितोऽपि विभुव्योपकत्वाद्ध्वंमपि संहारादौ स्वामीत्यर्थः । न चैतद्समाभिः स्वोपज्ञमेवो-क्तमित्याह 'इति श्रीरौरवं मतम्' इति । तदुक्तं तत्र

'नरकाणामधः पूर्वे व्यक्तिरस्योपजायते । सर्वस्थानोऽपि संस्तस्मादघःस्य इव छक्ष्यते ॥ ' इति ॥ १४१ ॥

न केवळमेवं विश्वमास्ते यावदेकार्णवीभावे-ऽपि, – इत्याह

१ ग० पु० विसुरप्येष तद्य इति पाठः । 🔑 🖫

ब्रह्मनिःश्वासनिर्धृते
भस्मनि स्वेदवारिणा॥१४२॥
तदीयेनाष्ठतं विश्वं
तिष्ठेत्तावन्निशागमे ।

ननु यद्येवं तत्तदा तेषां भुवनानामीश्वरा-स्तद्रासिनो वा जीवाः कुत्रासते <sup>१</sup> इत्याराङ्कथाह

तस्मिन्निशावधौ सर्वे

पुद्रलाः सूक्ष्मदेहगाः ॥१४३॥

अग्निवेगेरिता लोके जने स्युर्लयकेवलाः ।

कूष्माण्डहाटकाद्यास्तु

क्रीडन्ति महदालंये ॥१४४॥

'सूक्ष्मदेहगाः' पुर्यष्टकरूपाः । तुराब्दो व्यतिरेके । अत एव क्रीडन्तीत्युक्तम् ॥१४४॥ निशाक्षये पुनः किं स्यात्,–इत्याशङ्कयाह

९ ख० पु० महदाह्वये इति पाठः ।

निशाक्षये पुनः सृष्टिं कुरुते तामसादितः ।

तामसादित इति, यदुक्तम्

' पथमं तामसीं सृष्टिं करोति तमसोत्कटाम् । ' (स्व० ११।२४४)

#### इत्युपऋम्य

'तमोरजःसमावेशान्मानवान्स स्रजेत्युनः । रजःसत्त्वसमाविष्टः स्रजेन्मुनिवरेश्वरान् ॥ गतिनद्रः प्रबुद्धः स सत्त्वाविष्टो जगत्पतिः । स्रजेदेवान्सळोकांश्च पूर्वयैव व्यवस्थया ॥ १ (स्व० ११।२४६)

#### इति ॥

एवं प्रत्यहं कुर्वतो मन्वन्तराष्टाविंशत्यात्म-काहोरात्रकळनया स्वकवर्षशतान्तेऽस्य संहारः,— इत्याह

> स्वकवर्षशतान्तेऽस्य क्षयस्तद्वैष्णवं दिनम्॥१४५॥

# रात्रिश्च तावतीत्येवं विष्णुरुद्रशताभिधाः । क्रमात्स्वस्वशतान्तेषु नञ्चन्त्यत्राण्डलोपतः ॥१४६

एतदेव यथोत्तरमतिदिशाति 'तदित्या-दिना'। तद्वाह्मं वर्षशतम् । 'अण्डलोपतः' इत्यण्डलोपमवर्षि कृत्वा, तेन तन्नाशाद्वह्मा-ण्डोऽपि नश्यतीत्यर्थः। तदक्तम्

'विष्णोश्च तिह्नं मोक्तं रात्रिवैं तत्समा भवेत् । अनेन परिमाणेन तस्याब्दं तु विधीयते ॥ वर्षाणां च शते पूर्णे सोऽपि याति परे छयम् । विष्णोरायुर्यदेवोक्तं रुद्रस्यैतिहनं मिये ॥ ' (स्व० ११।२६३)

### इति ।

'वत्सराणां शते पूर्णे शतस्द्रदिनक्षयात् । सोऽपि याति परं स्थानं.....॥'(ख॰ ११।२७१) इति । ' श्रतस्द्राश्च देवेशि स्वान्दानां तु श्रतात्यये । ते प्रयान्ति परं तत्त्वं ततोऽण्डं च विनश्यति ॥ ' (स्व॰ ११।२७३)

इति च । अण्डनाशाच कालाग्निरुद्रस्यापि नाशः,–इत्यर्थसिद्धम् । यदुक्तम्

'ततः कालाग्निरुद्रश्च कालतत्त्वे लयं व्रजेत् ।' (स्व० ११।२७७)

इति ॥ १४६ ॥

अव्यक्तान्तमपीयमेव व्यवस्था,-इत्याह अबाद्यव्यक्ततत्त्वान्ते-ष्वित्थं वर्षशतं क्रमात्। दिनरात्रिविभागः स्यात्

स्वंस्वायुःशतमानतः॥१४७॥

एवं व्यवस्थयाव्यक्तस्थानां कियन्मानं दिनं भवेत्,-इत्याशङ्कथाह

९ ग**० ए० स्वमायुरिति पा**ठः ।

ब्रह्मणः प्रलयोक्कास-सहस्रेस्तु रसाग्निभिः । अव्यक्तस्थेषु रुद्रेषु दिनं रात्रिश्च तावती ॥१४८

रसाग्निभिरिति, षद्भिंशता । ब्रह्मण इति, बुद्धितत्त्वस्थस्य न तु सत्यलोकस्थस्यः नहि तदा-युष्कलनयैतत्कलियतमेव शक्यमिति भावः । तेन बुद्धितत्त्वस्थस्य ब्रह्मणो गुणतत्त्वशतस्द्रदि-नान्ते संहारस्तिहनारम्भे च सृष्टिः,-इति तदीये-ऽब्दे तस्य सषष्टिशतत्रयं प्रलयोह्यासा भवन्ति, ते च शतेन गुणिताः षट्टिंशत्सहस्रसंख्याका भवे-युरित्यक्तं ' रसाग्निभिः प्रलयोह्याससहस्रैरिति तावद्वणपरीमाणं च गुणतत्त्ववासिनां रुद्राणा-मायुर्यदव्यक्तस्थानां दिनामित्युक्तम् 'अव्यक्त-स्थेषु दिनं रात्रिश्च तावती ' इति । यदक्तम्

'षिट्वंशत्तु सहस्राणि ब्रह्मणां प्रत्योद्धवाः । अन्यक्ते च दिनं पोक्तं ख्राणां तिनवासिनाम् ॥' (स्व० ११।२८९)

इति । अस्याश्च व्यवस्थायाः शक्तितत्त्वान्तम-विशेषेऽप्यव्यक्तान्तमेवमातिदेशस्येदमेव प्रयो-जनं यदत्र गुणतत्त्ववर्तिरुद्रायुरपेक्षया दिनमा-नस्य संख्यानैयत्यमुत्पन्नमिति ॥ १४८ ॥

अत्र च स्टष्टिसंहारादौ कस्याधिकारः,– इत्याराङ्क्ष्याह

> तदा श्रीकण्ठ एव स्या-त्साक्षात्संहारकृत्प्रभुः ।

सर्वे रुद्रास्तथा मूळे मायागर्भाधिकारिणः ॥१४९

अव्यक्ताख्ये ह्याविरिश्चा-च्छ्रीकण्ठेन सहासते । साक्षान्न तु विरिञ्चादिमुखेन, यतस्तदानीं विरिञ्चात्प्रभृति प्रकृतिगर्भाधिकारिणः सर्व एव तत्तद्भुवनेश्वररूपा रुद्धा अव्यक्ताख्ये मूले प्रकृतितत्त्वे श्रीकण्ठेन सहासते, अर्थाच्छ्रीक-ण्ठनाथमेव नायकतया प्रधानीकृत्य तिष्टन्ती-त्यर्थः। यदुक्तम्

'प्रजाः प्रजानां पतयः पितरो मानवैः सह । सांख्यज्ञानेन ये सिद्धा वेदेन ब्रह्मवादिनः ॥ छन्दःसामानि चोङ्कारो बुद्धिस्तदेवताः प्रिये । अहि तिष्ठन्ति ते सर्वे परमेश्वस्य धीमतः ॥ '

इति ॥ १४९ ॥

ननु

'महाकल्पस्य पर्यन्ते ब्रह्मा याति परे लयम् ।' (स्व॰ ११।२६१)

इत्यायुक्त्या तस्य परिशवे लय उक्तस्तत्कथ-मसावास्ते,— इत्याशङ्कयाह

निरुत्ताधःस्थकर्मा हि , ब्रह्मा तत्राधरे धियः ॥१५०॥ न भोक्तां ज्ञोऽधिकारे तु वत्त एव शिवीभवेत् । स एषोऽवान्तरलय-स्तत्क्षये सृष्टिरुच्यते॥ १५१॥

यद्यसाववृत्तपरशक्तिपातस्तहुद्धाधोनिवृत्त-कर्मतया भोगाभावात्तत्र भोक्ता न भवेत्, —इत्य-त्रैवास्ते, अन्यथा पुनर्यदि ज्ञानी साक्षात्कृता-स्मतत्त्वः स्यात् अधिकारनिवृत्त्यनन्तरं स 'शिवीभवेत्' तदैकात्म्येनैव प्रस्फुरेदित्यर्थः। एवमन्येषामपि ज्ञेयम्। अवान्तरलय इति, ब्रह्माण्डलयस्योक्तत्वात्प्रकृत्यण्डलयस्य च वक्ष्य-मणत्वात्॥ १५१॥

नन्वत्र

' बुद्धितत्त्वे स्थिता बौद्धा गुणेष्वप्यहिताः स्थिताः । स्थिता वेदविदः पुंसि त्वन्यक्ते पाञ्चरात्रिकाः ॥ '

९ क० ग० पुं ज्ञाधिकारे इति तथा ख० पु॰ वृत्तेरेवेति पाटः । ग॰ पु॰ भोक्ता ज्ञान्यधिकारे तु इति पाटः ।

इत्यायुत्तया केचिदात्मानो मुक्ताः संभवन्ति, केचिच बद्धास्तत्कथमिवशेषेणैवोक्तं 'तत्क्षये स्टष्टिरुच्यते' इति, नहि मुक्तांत्मनां पुनः संस्रतिः स्यात्,– इत्याशङ्कवाह

> सांख्यवेदादिसंसिद्धा-ञ्छ्रीकण्ठस्तदहर्मुखे । सृजत्येव पुनस्तेन न सम्यङ्मुक्तिरीदृशी॥१५२

इदानीं पूर्वोक्तयैव नीत्या यथोत्तरं दृद्धिक-मेण दिनादिञ्यवस्थामतिदेशद्वारेण दर्शयति-' प्रधाने ' इत्यादिना 'सामनसे पदे' इत्यन्तम्

> प्रघाने यदहोरात्रं तज्जं वर्षशतं विभोः । श्रीकण्ठस्यायुरेतच दिनं कञ्जकवासिनाम्॥१५३॥

तत्क्रमान्नियतिः कालो रागो विद्या कलेत्यमी। यान्त्यन्योन्यं लयं तेषा-मायुगीहनिकं दिनम् ॥१५४॥ तहिनप्रक्षये विश्वं मायायां प्रविलीयते । क्षीणायां निशि तावत्यां गहनेशः सुजेत्पुनः ॥१५५॥ एवमव्यक्तकालं तु पराधैंदेशभिर्जाहि। मायाहस्तावती रात्रि-भवेत्प्रलय एष सः ॥१५६॥ मायाकालं परार्धानां गणियत्वा शतेन तु।

ऐश्वरो दिवसो नादः प्राणात्मात्र सृजेज्जगत् ॥१५७ तावती चैश्वरी रात्रि-र्यत्र प्राणः प्रशाम्यति ।

अहोरात्रमिति, ग्रुणतत्त्ववर्तिरुद्रायुरपेक्षया ब्राह्मप्रलयोस्थासद्वासत्ततिसहस्रसंख्याकम्।तज्ञ-मिति, षष्ट्यधिकेन शतत्रयेण ग्रुणयित्वा इत्यर्थः। एतदिति, वर्षशतपरीमाणं श्रीकण्ठी-यमायुः। कञ्चकवासिनामित्यर्थान्नियतितत्त्व-स्थानां वामदेवादीनां न तु कालतत्त्वादिगता-नामिपः, तदपेक्षया हि कालतत्त्वादौ यथोत्तरं वृद्धयादिव्यवस्था संभवेत, अत एव 'क्रमाद-न्योन्यं लयं यान्ति' इत्युक्तम्। आगमोऽप्येवं

'ततो नियतिकालौ च रागो विद्या कला तथा। परस्परं लयं यान्ति कमात्सर्वे स्वमानतः॥' (स्व० ११।२९२)

इति । तेषामिति, कलातत्त्वस्थानां महादेवा-

दीनां न तु सर्वेषां कञ्चकवासिनां; तथात्वे हि
गाहिनकं दिनमञ्यक्तकालसंख्यामपेक्ष्य पञ्चदशस्थानावस्थितेन दशगुणेन पराधेंन वक्ष्यमाणं ग्रुणनं सङ्गतिमियात्। तत्सर्वेषामेव कञ्चकवासिनां यथोत्तरमायुषो वृद्धा गाहिनिकस्य
दिनस्यानवच्छिन्नसंख्याप्रतिपादनार्थमेवं वक्ष्यमाणं सङ्गच्छते,—इत्यलं बहुना। गणना तु
प्रन्थविस्तरभयान्न लिखिता,—इति स्वयमेवाभ्यूद्धा। तावत्यामिति, वक्ष्यमाणदिनसमानायाम्। जहीति गुणयेत्यर्थः। यदुक्तम्

' प्राघानिकपरार्घेन दशधा गुणितेन च । माया संहरते सर्वे पुनश्चेन स्रेजेज्जगत् ॥ मायाकाळपरार्धस्य शतधा गुणितस्य च । ईश्वरः कुरुते सृष्टिं संहरेचं पुनः स्रेजेत् ॥ ' (स्व० ११।२९७)

इति । अनेन चात्रोत्तरोत्तरं कालः प्रकृष्यते,-इत्युक्तं स्यातः एवमुत्तरत्रापि ज्ञेयम् ।'नाद'

१ पुनश्च संहरेजगदिति मूळप्रन्थपाठः ।

इति बहिरुन्मेषरूपतया नदनस्वभाव ईश्वरः । प्राणात्मेति, प्राणप्रमातृत्वात् । प्रशाम्यतीति, अत ऊर्ध्वं प्राणस्य प्राधान्याभावात्, विश्व-मिति तस्याप्यहन्तायां विश्रान्तेः ॥ १५७ ॥

न केवलमत्र नादात्मनः प्राणस्यैव प्रशमो यावद्विन्द्वाद्यात्मिकायाः संविद्ोऽपि भविष्यति,— इत्याह

> प्राणगर्भस्थमप्यत्र विश्वं सौषुम्नवर्त्मना ॥१५८॥ प्राणे ब्रह्मविले शान्ते संविद्याप्यवशिष्यते । अंशांशिकातोऽप्येतस्याः सूक्ष्मसूक्ष्मतरो लयः॥१५९॥ गुणयित्वेश्वरं कालं परार्थानां शतेन तु ।

सादाशिवं दिनं रात्रि-र्महाप्रलय एव च ॥ १६०॥

सदाशिवः स्वकालान्ते बिन्हर्धेन्दुनिरोधिकाः । आक्रम्य नादे लीयेत गृहीत्वा सचराचरम् ॥१६१॥

नादो नादान्तरूत्या तु
भित्त्वा ब्रह्मिबलं हठात् ।
शक्तितत्त्वे लयं याति
निजकालपरिक्षये ॥१६२॥
एतावच्लिकतत्त्वे तु
विज्ञेयं खल्वहर्निशम् ।

व्यापिन्यां लीयते पुनः॥१६३॥

शक्तिः स्वकालविलये

व्यापिन्या तिह्वारात्रं लीयते साप्यनाश्रिते । परार्धकोट्या हत्वापि शक्तिकालमनाश्रिते॥१६४॥ दिनं रात्रिश्च तत्काले परार्धगुणितेऽपि च । सोऽपि याति लयं साम्य-संज्ञे सामनसे पदे॥१६५॥ महाप्रलय इति, शुद्धाध्वनोऽपि संहरणात् ।

तदुक्तम्

'ततः सदाशियो देवः स्वपानेन च संहरेत् । सृष्यते च पुनर्भूय आत्मीये देव्यहर्मुखे ॥ महाप्रख्य एवोक्तः सादाख्ये तु दिनक्षये ।' (स्व० ११।२९८)

इति ।

'बिन्दुं चैवार्घचन्द्रं च भित्त्वा चैव निरोधिकाम् । नादतत्त्वे छयं याति गृहीत्वा सचराचरम् ॥' ( स्व० ११।३०० )

इति । नादान्तवृत्त्येति, नादान्तभूमिकामासा-चेत्यर्थः । यदुक्तम्

'नादः सौष्डुन्नमार्गेण भित्त्वा ब्रह्मविलं भिये । शक्तितत्त्वे लयं याति शक्तितत्त्वदिनक्षये॥' (स्व० १४।३०१)

इति । एतावदिति, सदाशिवायुःसंख्यातम् । तदिति, यः शक्तिलयकालः । परार्धकोट्योति, यदुक्तम्

' शक्तिकाळपरार्थस्य कोटिया गुणितस्य तु । अनाश्रितस्य देवस्य दिनेमेकं प्रकीतिंतम् ॥ १ (स्व०११।३०३)

सोऽपीत्यनाश्रितः । तदुक्तम् 'अनेन परिमाणेन परार्षगुणितेन च । सोऽपि याति परं स्थानं कारणं समनाश्रयम् ॥' (स्व॰ ११।३०४)

इति ॥ १६५ ॥

नन्वेवं समनाया अपि लयः कस्मान्नोच्य-ते,–इत्याशङ्कयाह

स कालः साम्यसंज्ञः स्या-

न्नित्योऽकल्यः कलात्मकः।

यत्तत्सामनसं रूपं

तत्साम्यं ब्रह्म विश्वगम् ॥१६६॥

यतः स विश्वकलनाकारी कालः समना-स्या येयं कला शक्तिस्तदात्मकोऽत एव नित्यो, न ह्यस्याः समनास्यायाः शक्तेर्महाप्रलयेऽपि नाशः,—इत्याशंयः।यदभिप्रायेणैवान्यैः 'शंभुः पुरुषो माया नित्यम् 'इत्यायुक्तम् । अत एव पृथिव्यादेरनाश्रितान्तस्य विश्वस्याभेदात्मना साम्येनावस्थानात्साम्यशब्दाभिधेयः, अत एव भेदप्रथाया अभावात् 'अकल्यः' कलयितुमशक्य इत्यर्थः। शक्त्यन्तं हि विश्वसंहारे वृत्ते सकलोऽ यमणुवर्गः संभूय समनायामेवास्ते,—इत्याह

१ क० पु॰ इत्यर्थ इति पाठः।

'यत्तत्तामनसं रूपं तद्विश्वगं साम्यम्'इति । न चैवमपि भेदवादिवदिदं परस्माद्वह्मणोऽति-रिक्तमित्युक्तं 'ब्रह्म' इति, परब्रह्मरूपमित्यर्थः । तदुक्तम्

'स काल्रः साम्यसंज्ञश्च जन्ममृत्युभयांपदः । तस्याप्यूर्ध्वममेयस्तु काल्रः स्यात्परमावधिः ॥ नित्यो नित्योदितो देवि अकल्यश्च न कल्यते ।' (स्व० ११।३४६)

इति ॥ १६६ ॥

न केवलमत्र प्रलयावसरे विश्वस्यावस्थानमेव यावत्स्वष्टिर(ष्टाव)पि,—इत्याह

अतः साम-नसात्कालान्निमेषोन्मेषमात्रतः ।

तुट्यादिकं परार्धान्तं

सूते सैवात्र निष्ठितम् ॥१६७॥

१ मृत्युजरापह इति मूलग्रन्थे पाठः ।

२ ख० पु० सामरसादिति पाठः ।

३ ख० पु० उन्मेषरूपत इति पाठः।

४ क० ख० पु० सुत्रं चैवेति पाठः।

निमेषोन्मेषमात्रतः इति, सदाशिवेश्वरद-शामधिशयानादित्यर्थः । यदुक्तम्

'सःचाधः कळपेत्सर्वं व्यापिन्याद्यं घराविष । तुट्यादिभिः कळाभिश्च देव्यथ्वानं चराचरम् ॥' (स्व० ११।३०७)

इति । अत एव चान्यैरस्मच्छास्त्रप्रियामजानानैः 'शत्त्यन्तं महाप्रळये वृत्ते सकळोऽयमणुवर्गः प्रळयान्त ऊर्ध्वोध्वमवस्थितेरभिधानात्परिशिष्टं शिवतत्त्वमेवासाद्येत् । तदासादनमेव
च मुक्तिः; तदक्रमेण सर्वेषामनायासमेव सा
सिद्धयेदिति किं शास्त्रानुष्टानादिना' इत्यादि
यच्चोदितं तदुत्थानोपहतमेव । न हि शक्त्यन्तं
प्रळयेऽप्येषां शिवतत्त्व एवावस्थानं समनायामेवमभिधानात्

'समनान्तं वरारोहे पात्रजालमनन्तकम्।' (स्व० ४।४२९)

इत्यायुत्तया तदन्तं च बन्ध एव,-इति को

१ क॰ पु॰ कलयेद्विश्वमिति पाठः।

नाम तत्र मुक्तेरवकाशः । न चैवमपि शंभुवत्स-मनाया अपि नित्यत्वादभेदवादक्षतिभेदमेवा-धिक्रत्य सृष्टिप्रलयादिव्यवहारस्योत्थानात् ; व-स्तुतः पुनरभेदवादचर्चा प्रतिपदमिह दर्शिता दर्शयिष्यते च,—इत्यलं बहुना ॥१६७ ॥ , एवमुक्तवक्ष्यमाणपरिमाणोपयोगिन्याः सं-

ख्यायाः क्रमेण रूपं दर्शयति

द्शशतसहस्रमयुतं
लक्षनियुतकोटि सार्बुदं रुन्दम् ।
खर्वनिखर्वे शंखाब्जजलिघमध्यान्तमथ परार्घे च ॥
अब्जेति पद्मं, जलधीति सागरः ॥ १६८॥
नन्वेवमवस्थानमेषां कथं स्यात् ? इत्याशङ्कथाह

इत्येकस्मात्प्रभृति हि दश्रधादश्रधा क्रमेण कलयित्वा ।

# एकादिपरार्घान्ते-ष्वष्टादशसु स्थितिं ब्र्यात्॥१६९

यदुक्तम्

' एकं दश्युणं पूर्व शतं दश्युणं तु तत् । शतं दश्युणं कृत्वा सहस्रं परिकीर्तितम् ॥ सहस्रं दश्या चैवमयुतं तिद्ध कीर्तितम् । दश्यायुतानि छक्षं तु नियुतं दश्य तानि तु ॥ दश्य तानि च कोटिः स्यादश कोट्यस्तदर्बुदम् । अर्धुदैदंशिभिर्टन्दं खर्वं दशिभरेव तैः ॥ दशिभस्तित्रखर्वं तु शङ्कः स्यादश तानि तु । शङ्काभिद्शाभिः पद्मं दश्य पद्मानि सागरः ॥ सागरेदेशिभिर्मध्यमन्तस्तैदंशिभः स्मृतः । अन्तं दशाहतं कृत्वा परार्धे तु प्रकीर्तितम् ॥ एवमष्टादशैतानि स्थानानि गणितस्य तु ।'

इति ॥ १६९ ॥

एवमत्र खष्टिप्रलयानामानन्त्येऽपि गौण-मुख्यभावं दर्शयितुमाह चत्वार एते प्रलया मुख्याः सर्गाश्च तत्कलाः ।

### भूमूलनैशशक्तिस्था-स्तदेवाण्डचतुष्टयम् ॥१७०॥

मुख्या इत्यवान्तराणामनन्तानां प्रलयानां सर्गाणां चात्रेवान्तर्भावात् । 'तत्कला ' इति तेषां प्रलयानां सर्गाणां च 'कलाः ' पृथि-व्यादिभेदचतुष्टयरूपा अंशा इत्यर्थः । तदेवेति, भूमूलादि । तदुक्तम्

' निजशक्तिवैभवभरादण्डचतुष्ट्यिमदं विभागेन । क्राक्तिर्माया प्रकृतिः पृथ्वी चेति प्रभावितं प्रभुणा ॥ ' ( प० सा० ४ स्ट्रो० )

इति ॥ १७० ॥ अत्रैव स्नष्टुसंहर्तृविभागमपि दर्शयति कालाग्निर्भुवि संहर्ता मायान्ते कालतत्त्वराट् । श्रीकण्ठो मूल एकत्र सृष्टिसंहारकारकः ॥ १७१ ॥ तल्लयो वान्तरस्तरमा-देकः सृष्टिलयेशिता। श्रीमानघोरः शक्तयन्ते

संहर्ता सृष्टिकृच सः ॥१७२॥

संहर्ता न पुनः स्रष्टा तिद्ध ब्रह्मादीनामेव हि पूर्वमुक्तं, कालतत्त्वराडिति कालतत्त्वाधिपः श्रीकण्टः। यदुक्तम्

' एकवीरः ग्रिकोदश्च श्रीकण्टः कालमाश्रितः । ' ( मा० वि० ९।२७)

इति । श्रीकण्ठ इत्यव्यक्तस्थः । एकत्रेपि त्रि-ष्वपि योज्यम् । तस्त्रय इति श्रीकण्ठकर्तृकः संहारः । यद्वा त्रिष्वपि पृथिव्यादिषु स्थानेषु परापररूपतामधिशयानः श्रीकण्ठनाथ एककः सृष्टिसंहारकारकः । यदुक्तम्

'श्रीकण्ड एव परया मृर्त्या कालाग्निरुच्यते । ' इति । तथा

<sup>&#</sup>x27; त्रिष्वेब संस्थितो रुद्रः कालरूपी महेश्वरः । '

इति । 'शत्तयन्त'इति शुद्धाध्वनि । तदुक्तम् 'तद्भ्वें शुद्धमध्वानं यावच्छक्तमन्तगोचरम् ।

तत्सर्व संहरेद्वोरमघोरो घोरनाश्चनः ॥ '

इति ॥ १७२ ॥

न केवलं शत्तयन्तं प्रलयस्यैव महत्त्वं याव-त्स्वष्टेरपीत्याह

> तत्सृष्टौ सृष्टिसंहारा निःसंख्या जगतां यतः । अन्तर्भूतास्ततः शाक्ती महासृष्टिरुदाहृता ॥ १७३ ॥

ननु पृथिव्यादितत्त्वप्रलये यैव तन्निवासि-नामणूनां व्यवस्था सैव किं तत्त्वेश्वरणां न वा<sup>१</sup> इस्याशङ्क्र्याह

> लये ब्रह्मा हरी रुद्र-शतान्यष्टकपञ्चकमः।

इत्यन्योन्यं क्रमाद्यान्ति लयं मायान्तंकेऽध्वनि ॥१७४ मायातत्त्वलये त्वेते प्रयान्ति परमं पद्म् ।

शुद्धाध्वव्यवस्थितानां पुनः किं परमं पदम् १ इत्याराङ्क्याह

> मायोध्वें ये सिताध्वस्था-स्तेषां परिशवे लयः॥१७५॥

तत्राप्यौपाधिकाद्भेदा-छये भेदं परे विदुः ।

तत्रापीति, परिशवे। परे विदुरिति, न पुन-रस्माकिमदं मतिमत्याशयः॥ १७५॥ नन्वेवमपृष्टकेषु पुनः सृष्टौ तत्र केषामिध-कारः ? इत्याशङ्कथाह

41

१ ग० पु० गे इति पाठः।

<sup>\*</sup> क० ५० तद्वह्योपेन्द्रस्द्राणामीशसादाख्यशक्तयः । इति अधिकः पाठः।

एवं तात्त्वेश्वरे वर्गे
लीने सृष्टौ पुनः परे ॥१७६॥
तत्साधकाः शिवेष्टा वा
तत्स्थानमधिशेरते ।

तत्साधका इति

' लोकधर्मिणमारोप्य मते अवनभर्तरि । '

इत्यादिना निरूपिताश्चर्यादिक्रमेण प्रेप्सिततत्त-द्भवनेश्वर्याः । शिवेष्टा इति, नदिच्छामात्रानु-गृहीताः ॥ १७६ ॥

नन्वेवमप्येषां ब्रह्मादिशब्दप्रवृत्तौ किं निमि-त्तम् ? इत्याशङ्कयाह

ब्राह्मी नाम परस्यैव शक्तिस्तां यत्र पातयेत् ॥१७७॥ स ब्रह्मा विष्णुरुद्राद्या वैष्णव्यादेरतः ऋमात ।

### 'अत'इति शक्तेः। तदुक्तम्

' ब्राह्मी च वैष्णवी शक्तिरधिकारपदं गता । यं चाधितिष्ठत्यात्मानं तत्संज्ञां स प्रपद्यते ॥ तदाधिकारं कुरुते इच्छया परमात्मनः । '

(स्व० ११।२६५)

#### इति ॥ १७७ ॥

ननु ब्राह्मी नाम यदि शिवस्यैव शक्तिस्त-त्कथमसावन्यं यायाद्येनायं ब्रह्मेत्युच्यते, न ह्य-न्यदीयधर्मस्यान्यत्रान्वयः संभवेत् <sup>१</sup> इत्याश-ङ्कयाह

शक्तिमन्तं विहायान्यं

शक्तिः किं याति नेदृशम् १७८

छादितप्रथिताशेष

शक्तिरेकः शिवस्तथा।

न ह्येतच्छिवलक्षणं शक्तिमन्तं विहायान्यं ब्रह्मादिलक्षणं शक्तिर्याति'इत्येवंविधमुक्तं, किं-त्वनन्तशक्तिखचितत्वेऽपि कांचिच्छक्तिं प्रच्छाख कांचिच प्रकटीक्रत्येक एव शिवस्तथा ब्रह्मवि-ष्णवाद्यात्मनावभासत इति ॥ १७८ ॥

ननु प्राणस्य परं तत्त्वं प्रत्युपायत्वमस्तीति प्राग्रपकान्तं तत्तदनभिधाय तदाश्रयेण दृष्टि-संहारादीनामेव स्वरूपमुच्यते,–इति किमेतत्? इत्याराङ्कयाह

एवं विसृष्टिप्रलयाः
प्राण एकत्र निष्ठिताः ॥ १७९॥
सोऽपि संविदि संविच्च
चिन्मात्रे ज्ञेयवर्जिते ।
चिन्मात्रमेव देवी च
सा परा परमेश्वरी ॥ १८०॥
अष्टात्रिंदां च तत्तत्त्वं
हृदयं तत्परापरम् ।

१ ख॰ पु॰ परंगतेति पाठः।

२ क० पु० तद्धिकारिशति पाठः।

५ क० प्र० प्रागुपात्तिमिति पाठः।

संविदीति, तत्तन्नीलाद्याभाससंभिन्नायां परिमितात्मरूपायाम् । चिन्मात्रमेव चाष्टात्रिंशं तत्त्वमित्येतद्य एवोपपादयिष्यते, इति नेहा-यस्तम् । तत्स्थितमेवास्य चिन्मात्रविश्रान्तत्वं यद्वशादेवात्र नालिकादिषष्टयब्दोदयान्तं लयो-दययोवैचित्र्यमिति ॥ १८० ॥

तदाह तेन संवित्त्वमेवैत-त्स्पन्द्मानं स्वभावतः॥१८१॥ लयोद्या इति प्राणे षष्ट्यब्दोद्यकीर्तनम्।

संवित्वमिति, ये नाम लयोदयास्तत्संवि-त्स्वातब्र्यम्, -इत्येवं संविद्धीनमेव सर्वमेत-त्कालीयं वैचित्र्यं, न पुनरस्वाधीनं किंचिद्र्पं बहिरस्तीत्युक्तं स्यात्॥ १८१॥

अत आह

१ ग० पु० षष्ट्यन्तेति पाठः।

इच्छामात्रप्रतिष्ठेयं क्रियावैचित्र्यचर्चना॥१८२॥ कालशक्तिस्ततो बाह्ये नैतस्या नियतं वपुः ।

नैतस्या नियतं वपुरिति, तथात्वे हि यत्रैक-चषकोदयस्तत्रैवाब्दोदयः कथं भवेदिति भावः ॥ १८२ ॥

ननु कथमतिपरिमितस्यापि कालांशस्य वै-तत्येनावभासो भवेत् ? इत्याशङ्कयाह

> स्वप्रस्वप्रे तथा स्वप्रे सुप्ते संकल्पगोचरे ॥ १८३॥ समाधौ विश्वसंहार-सृष्टिक्रमविवेचने ।

मितोऽपि किल कालांशो विततत्वेन भासते ॥ १८४॥

यत्राद्यां स्वाप्तीमेव दशां जायदशात्वेन परि-कल्प्य द्वितीयां स्वप्नत्वेन कश्चिदिभमन्यते स स्वप्तस्वप्त उच्यते। एवं स्वप्ने क्षणेनेव हरि-श्चन्द्रस्येवानेककालिकोऽप्यनुभवोऽभवदिति यु-क्तमुक्तं 'मितेऽपि काले वैतत्येनावभासः' इति। ' सुप्ते 'इति सुषुप्तदशायाम्; तत्र हि क्षणमात्र-मपि मोहादौ ' चिरस्य गाढमूढोऽहमासम् ' इत्याद्यभिमानोद्यः। 'सङ्कल्पगोचरे'इति स्वत-ब्रविकल्पादौः तत्र हि क्षणेनैव कल्पपरिकल्प-नमपि शक्यम् । 'समाधौ'इति विश्वसाक्षात्का-रात्मनि । विश्वसंहारसृष्टिक्रमस्य 'विवेचने ' समनन्तरोक्तकालीयप्रमेयसंकलंनाबुद्धावित्यर्थः

पतच कालीयं वैतत्यं स्वपरदृष्टत्वेनापि वैचि-त्र्यमियातु,–इत्याह

> प्रमात्रभेदे भेदेऽथ चित्रो विततिमाप्यंसौ ।

१ ख० पु० संकल्पनाबुद्धाविति पाठः।

२ क० ख० प्र० मानिति पाठः।

अनेनैतत्स्वमादावनुभृतम्, -इति प्रमात्रन्त-रैकीकारेण विततिस्रोऽवभासः; मयैवैतदसाधा-रण्येनानुभृतम्, -इति वा॥

इदानीं प्राणीयमेव कालविभागमपानेऽप्य-तिदिशति

> एवं प्राणे यथा कालः क्रियावैचित्र्यशक्तिजः ॥१८५ तथापानेऽपि हृदया-न्मूलपीठविसर्पिणि ।

यद्यपि द्वादशान्ताच्चदन्तमपाने कालवैचि-त्र्यमुक्तं तथापि हृदयान्मत्तगन्धपर्यन्तं प्रसर-णेऽस्यैव प्राधान्यमित्येवमुक्तम् । तदुक्तम्

' अपानस्यापि संचारे सपिंतेयं सुविस्तृता । गुदं यावत्ततो वायुरघस्तादुपयाति हि ॥ '

इति ॥ १८५ ॥

नन्वत्रापि प्राणवत्काठवैचिञ्यं किं संचेत्यते न वा ? इत्याशङ्कयाह मूलाभिधमहापीठ-सङ्कोचप्रविकासयोः ॥१८६॥ ब्रह्माद्यनाश्रितान्तानां चिनुते सृष्टिसंहृती ।

'रासभी वडवा यद्वत्' (तं० ५।५८) इत्या-दिप्रागुक्तयुक्तया जन्माधारोदितायाः शक्तेयोँ सङ्कोचिवकासौ तौ ब्रह्माद्यनाश्रितान्तस्य वि-श्रस्य सृष्टिसंहारादौ योगिनामनुभवसिद्धावि-स्युक्तं 'चिनुते सृष्टिसंहृती'इति ॥ १८६ ॥

ननु यद्येवं तत्सर्वत्र प्राणोदय एव प्राधा-न्येनेतत्कस्मान्निर्दिष्टम् <sup>१</sup> इत्याशङ्क्र्याह

> शश्वचद्यप्यपानोऽय मित्थं वहित किंत्वसौ ॥१८७ अवेद्ययत्नो यत्नेन योगिभिः समुपास्यते ।

ननु यद्यत्र ब्रह्मादीनां कारणानां सृष्ट्यादि संभवेत् तत्कुत्र कस्यावस्थानम् १ इत्याशङ्कयाह

हृत्कन्दानन्द्रसंकोच-

विकासद्वादशान्तगाः ॥१८८

ब्रह्माद्योऽनाश्रितान्ताः सेव्यन्तेऽत्र सुयोगिभिः ।

' द्वादशान्तः ' शक्तेरुदयविश्रान्तिस्थानम् । सुयोगिभिरित्यन्तःप्राणे सावधानैर्ने सामान्यै-स्तेषामपानस्यावेद्ययत्वतया तत्सेवनस्य यत्व-साध्यत्वात् ॥ १८८ ॥

ननु व्यापकत्वादेषां स्वरसत एव सर्वत्रा-वस्थानं सिद्धमित्यत्र विशेषाभिधाने किं प्रयो-जनम् ? इत्याशङ्कयाह

> एते च परमेशान-शक्तित्वाद्विश्ववर्तिनः ॥१८९॥

### देहमप्यश्चवानास्त-त्कारणानीति कामिके ।

तत्कारणानीति, तस्य देहस्य कारणानि तत्त-दिधिष्टानद्वारेणोत्पंत्तिनिमित्तमित्पर्थः ॥ १८९ ॥ कामिकीयमेव प्रन्थं पठित बाल्ययौवनतृद्वत्व-निधैनेषु पुनर्भवे ॥ १९० ॥

मुंक्तो च देहे ब्रह्माद्याः षडिष्ठप्रानकारिणः।

तद्दाल्ये ब्रह्मणोऽधिष्ठानकारित्वं, यावन्मुक्ता-वनाश्चितस्येति ॥ १९० ॥

नन्वस्मइर्शने मुक्तेः किमनाश्रिताधिष्टानं युक्तम् ? इत्याशङ्क्ष्याह

१ क० पु० उपपात्ते इति पाठः ।

२ ख॰ पु॰ विधानेषु इति पाठः।

३ क० ५० मुक्ते इति पाटः।

तस्यान्ते तु परा देवी
यत्र युक्तो न जायते॥१९१॥
अनेन ज्ञातमात्रेण
दीक्षानुम्रहकुद्भवेत्।

अन्त इति, यदुक्तम्

'षट्त्यागात्सप्तमे छयः।'(स्व० ४।२६७)

इति । 'युक्त'इत्यर्थाहुरुणा योजितः ॥ १९१ ॥ नन्वपानस्य कालवैचित्र्याभिधाने प्रकान्ते किमनेनोपदिष्टेन ? इत्याराङ्क्याह

> समस्तकारणोक्कास-पदे सुविदिते यतः ॥१९२॥ अकारणं शिवं विन्दे-

द्यत्तंद्विश्वस्य कारणम्।

हेये हि सुष्टु ज्ञाते सुखमुपादेये विश्रान्ति-भेवेदिति भावः॥ १९२॥

१ क० पु० यसु विश्वेति पाठः ।

ननु प्राणक्रमेण 'द्वादशान्ते परः शिवः ' इत्याद्युत्तया तत्तत्कारणोछङ्घनेन तत्र शिवे वि-श्रान्तिः स्यादिह पुनः सा कुत्र यत्रैवं स्यात् ? इत्याशङ्कवाह

अघोवक्रं त्विदं हैत-कलड्केकान्तशातनम् ॥१९३॥ क्षीयते तदुपासायां येनोध्याधरडम्बरः ।

यत्र नामापानस्य विश्रान्तिस्तदिदं द्वैतक-ठङ्कापहम् 'अधोवक्रं' षष्ठकोतोरूपं योगिनी-वक्रमित्युच्यते; यतोऽयमद्वैतार्थोपदेशिनां रहस्य-शास्त्राणामुदयो, येन द्वैतापहतत्वेन हेतुना तत्र विश्रान्तिभाजाम् 'ऊर्घ्वाधरडम्बरः' शाम्येत् चिदानन्दैकघनपरशिवैकात्म्यमुष्ठसेदित्यर्थः ॥ ॥ १९३॥

नन्वत्रैवं विश्रान्तिः किं प्राणवत्तुट्यादि-क्रमेणेव भवेदुतान्यथापि <sup>१</sup> इत्याशङ्कयाह अत्रापानोद्ये प्राग्व-त्षष्टचब्दोद्ययोजनाम् १९४॥ यावत्कुर्वीत तुट्यादे-र्युक्ताङ्गुळविभागतः ।

युक्तं तुट्यनुगुणमङ्गुळविभागमाश्रित्य तुट्या-देरारभ्य षष्टयब्दोदययोजनां यावत् प्राग्व-दत्रापानोदयेऽर्थायोजनां कुर्वीत, येनैवं विश्रा-न्तिः स्यात्॥ १९४॥

न केवलमेतदपाने यावत्समानेऽपि इत्याह एवं समानेऽपि विधिः स हि हार्दीषु नाडिषु॥१९५॥ संचरन्सर्वतोदिकं दशधैव विभाव्यते।

हार्दीषु, हृदि तासामभिव्यक्तेः, वस्तुत-स्त्वांसां नाभेरुदयः। यदुक्तम्

९ क॰ पु॰ तासामिति पाठः

'नाभ्यघो मेद्रकन्दे च स्थिता वै नाभिमध्यतः । तस्माद्विनिर्मता नाड्यस्तिर्यगृध्वेमधः प्रिये ॥ चक्रवत्संस्थितास्तत्र प्रधाना दश नाडयः ।'(स्व०७।८) इति । समानस्यापि मुख्यया वृत्त्या नाभिरेव स्थानम् । यदुक्तम्

> ' हृद्धुदे नाभिकण्ठे च सर्वसन्धो तथैव च । माणाद्याः संस्थिता होते......॥' (स्व० ७।६०१ )

इति ॥ १९५ ॥

नन्वेवं व्यपदेशस्य किं निमित्तम् ? इत्या-शङ्कथाह

द्श मुख्या महानाडीः
पूरयन्नेषं तद्गताः ॥ १९६ ॥
नाड्यन्तराश्रिता नाडीः
कामन्देहे समस्थितिः।

मुख्या इति प्रधानाः । तदुक्तम्
'इहा च पिङ्गर्या चैव सुषुम्रा च तृतीयिका ।
गान्धारी हस्तिजिह्ना च पूषा चैवार्यमा तथा ॥

१ क० ख० पु० एवेति पाठः।

अछम्बुसा कुद्वेव बङ्खिनी दशमी स्मृता । एताः प्राणवहाः प्रोक्ताः प्रधाना दश्च नाडयः ॥' (स्व० ७१६)

इति । ' तद्गताः ' इति तद्गेदरूपद्वासप्ततिसह-स्रसंख्याकाः । नाड्यन्तरेति, तदुपभेदरूपाणि । यदुक्तम्

'द्वासप्ततिसहस्राणि नाड्यस्ताभ्यो विनिर्गताः । पुनर्विनिर्गताश्चान्या आभ्योऽप्यन्याः पुनः पुनः ॥' ( स॰ ७९)

इति । अत एव देहे समननात्समाननामाय-मित्युक्तं 'समस्थितिः' इति ॥ १९६ ॥

ननु यदि नामायं दश नाडीराक्रम्य वर्तते तावतास्य किमायातं येन दशधात्वमुच्यते ? इत्याशङ्कथाह

> अष्टासु दिग्दलेष्वेष कामंस्तिद्दिक्पतेः क्रमात् १९७ चेष्टितान्यनुकुर्वाणो रौद्रः सोम्यश्च भासते ।

३ क० पुरु अपि कुर्वाण इति पाटः।

तिहक्यतेरिति, इन्द्रादेः। चेष्टितानीति, स्त-म्भादिरूपाणि । रोद्रो याम्यादौ, सौम्यश्च वारुण्यादौ; अत एव पुंसां प्रतिक्षणं क्रोधहर्षा-द्याविर्भावः। यदुक्तम्

' पद्मस्याष्ट्रद्रस्यत्यं तन्मध्ये भोगधुक्सदा । संस्थितः सर्वगोऽप्यस्मात्कारणात्सुप्रतीयते ।। येनाशु विषयान्दृष्ट्वा विचारयति सादरम् । शोकः क्रोधो विषादो वा विस्मयस्ताप एव च ॥ हर्षो वाप्यथ संचिन्त्य हृदयेनैव भाव्यते ।'

इाति ॥ १९७॥

एवमस्य सर्वत्र साम्येनावस्थानेऽपि मुख्यया वृत्त्या नाडीत्रय एव चारः, – इत्याह

> स एव नाडीत्रितये वामदक्षिणमध्यगे ॥ १९८॥

इन्हर्काग्निमये मुख्ये चरंस्तिष्ठत्यहर्निशम्। नाडीत्रितये इति, इडापिङ्गलासुषुन्नात्मके । यदुक्तम्

> 'दक्षिणे तु स्थितः सूर्यो वामे सोमो विराजते । पाके पकाशकत्वे च मध्यस्थक्षेत्र पावकः ॥' (स्व० ७।५२)

#### इति यदुक्तम्

'दशानां तु परं देवि नाडीत्रयसुदाहृतम् । . विन्दुनादात्मिके द्वे वै मध्ये शक्त्यात्मिका स्मृता ॥ इति ॥

नन्वत्र कथमसावहर्निशं चरन्नास्ते ? इत्या-शङ्कथाह

सार्धनालीहयं प्राण-शतानि नव यत्स्थितम् ॥१९९॥ तावहहन्नहोरात्रं चतुर्विंशतिधा चरेत्।

' पद्माणाश्रवकस्तेषां पष्टिनीछी तथा तिथिः।'

इत्यायुत्त्या बाह्यायां घटिकायामन्तः प्राण-चाराणां सषष्टिशतत्रयमुदियात्, इति बाह्येन सार्धेन घटिकाइयेन नवशतानि वहन् षष्टि-घटिकात्म बाह्यमहोरात्रं चतुर्विशतिभिः प्रका-रेरथीत् स एव समानश्चरेत्, येनात्र सषद्शत-सहस्रेकविंशत्यात्मकप्राणचाराश्रयेण चतुर्विश-तिः संक्रान्तीनामुदियात्। यदुक्तम्

> 'चतुर्विश्वतिसंक्रान्त्यः समधातोः स्वभावतः । श्वतानि नव वे इंस एकामेकां वहेत्सदा ॥' (स्व० ७।१६८)

#### इति ।

' बाबे चैव त्वहोरात्रे अध्यात्मं तु वरानने । चतुर्विश्वतिसंकान्तीः पाणहंसस्तु संक्रमेत् ॥ अहनि द्वादश प्रोक्ता रात्रो वै द्वादश स्मृताः ।' (स्व० ७।१६६)

इति च ॥ १९९ ॥ एतदेव विभजते विषुवद्वासरे प्रातः
सांशां नालीं स मध्यगः॥२००॥
वामेतरोदक्सव्यान्यैर्यावत्संक्रान्तिपञ्चकम् ।
एवं श्लीणासु पादोनचतुर्दशसु नालिषु ॥ २०१ ॥

मध्याह्ने दक्षविषुव-न्नवप्राणशतीं वहेत्। दक्षोदगन्योदग्दक्षैः पुनः संक्रान्तिपञ्चकम् ॥ २०२॥ नवासुशतमेकैकं

ततो विषुवदुत्तरम् । पञ्चके पञ्चकेऽतीते संक्रान्तेर्विषुवद्वह्यः ॥ २०३॥

# यद्वत्तथान्तः सङ्कान्ति-नेवप्राणशतानि सा ।

' विषुवद्वासरे' रात्रिन्दिनसाम्यात्मनि मेष-संक्रान्तिदिने प्रातः सार्धशतचतुष्टयप्राणचारा-त्मिकां सचतुर्भागां घटिकां मध्यगः सौषुम्न-मार्गावस्थितः सन् स समानस्तावद्वामेतरोद-क्सव्यान्येर्वामदक्षनाड्योः प्रत्येकं सार्धं नाली-द्वयं पञ्चधा गमागमैश्चरेत् यावद्रुषादिकन्यान्तं संक्रान्तिपञ्चकं भवेत्, येन सभागत्रयासु त्रयो-दशसु घटिकासु व्यतीतासु मध्यनाड्यां मध्या-ह्नसमये दक्षविषुवत्तुलासंक्रान्तिनवप्राणशतीं वहेत्, सार्धं घटिकाद्वयमुदियादित्यर्थः । ततोऽ पि दक्षोदगन्योदग्दक्षेर्दक्षवामनाड्योः समा-नस्य पञ्चधा गमागमैः पुनरेकैकं नवासुशतं प्रत्येकं सार्धं नालीइयं वृश्चिकादिमीनान्तं सं-ङ्क्रातिपञ्चकमुदेतीत्यर्थः । तदनन्तरं च मध्य-नाड्यां सायमुत्तरं मेषसङ्क्रान्तिरूपं विषुवत् प्राग्वत्सार्धशतचतुष्टयप्राणचारात्म सचतुर्भागै-कघटिकोदयं भवेषेन त्रिंशद्धटिकात्मनि दिने सङ्क्रान्तिद्वादशकमुदियात् । तत्र सङ्क्रान्ती-नामेकादशकमखण्डम्, एका तु सायंप्रातरर्धा-धिंकया, तस्य चार्धद्वयस्य पक्षसन्धिवद्वात्रीयार्ध-द्वयसंमेळनेऽप्यखण्डत्वम्, इति सायंप्रातस्तर विषुवद्वयं मध्याह्वार्धरात्रयोश्च दक्षविषुवद्वय-मिति । यद्वक्ष्यति

> ' राज्यन्तिदिनपूर्वांशौ मध्याह्नो दिवसक्षयः । स श्वर्यपुद्यो मध्यमुद्दको विष्ठतेदृशी ॥' (तं० ६।२०४)

## इति । एतच दक्षविषुविद्याभिप्रायेण

' दक्षिणादुत्तरं याति उत्तरादक्षिणं यदा । दक्षिणोत्तरसंक्रान्तिः सा चैवं संविधीयते ॥ दक्षिणस्यां यदा नाड्यां संक्रामेत्तु यदोत्तरम् । यावदर्धं तु तत्रस्यं मध्येनोत्तरतो वहेत् ॥ तांवतु विधुवत्योक्तम्रुत्तरं तूत्तरायणे ।

९ ख० पु० तावत्तत् इति पाठः ।

उत्तरादक्षिणायां तु संक्रामन्स वरानने ॥ यावर्द्धे वहेत्तत्र अर्धे दक्षिणतो वहेत् । विषुवदक्षिणं तावदक्षिणायनजं मिथे ॥'

( सव ७।१६३ )

इत्यादि श्रीस्वच्छन्दशास्त्रेऽभिहितम्। नं चा-न्तरपूर्व एवायं संकान्तीनामुदय इत्याह'पश्चक' इत्यादि । सङ्क्रान्तिरिति, विषुवद्रूपा। 'नव प्राणशतानि सा ' इत्यनेन यथोक्तमेव मानं स्मारितम् ॥ २०३ ॥

एतदेवान्यत्राप्यतिदिशति

एवं रात्रावपीत्येवं

विषुविद्दवसात्समात् ॥२०४॥

आरभ्याहर्निशादृद्धि
हाससङ्क्रान्तिगोऽप्यसौ ।

इत्येवं वाह्येनाहोरात्रेण संक्रान्तिचतुर्विशते-

रुदयादि सर्वं समाञ्जिंशद्धिकाद्विषवहिवसा-

१ क० पु॰ नवान्तरेति पाठः। २ ग० पु॰ सः समिति पाठः।

दारभ्योक्तम्, अन्यथा ह्यहर्निशयोर्श्वहिद्रासौ न स्यातां, येन संक्रान्तिष्वपि चयापचयाभ्याम् अहिन द्वादश संक्रान्तयो रात्रौ च, इत्येवं विभागनियमो नोक्तः स्यात्॥ २०४॥

अत्र च विषुवत्संक्रान्तीनां विभागं स्फुटयति रात्र्यन्तदिनपूर्वोशौ मध्याह्नो दिवसक्षयः ॥२०५॥ स शर्वेर्युदयो मध्य-

मुद्को विषुतेदृशी । मध्यमित्यर्थाच्छर्वर्याः। 'उद्कः' इति उत्त-

राद्विषुवत आरभ्येत्यर्थः । यदुक्तम् ।

'पूर्वोक्ने विषुवत्त्वेकं मध्याहे तु द्वितीयकम् । तृतीयं चापराह्ने वै अर्थरात्रे चतुर्थकम् ॥ चतुर्घा विषुवत्योक्तमहोरात्रेण मुक्तिदम् ॥'

( स्व॰ ७१६७ )

इति ॥ २०५ ॥

नन्वासां चतस्रणां संक्रान्तीनामेवं व्यपदेशे किं निमित्तम् ? इत्याशङ्क्षयाह व्याप्तौ विषेयेतो दृत्तिः साम्यं च व्याप्तिरुच्यते ॥२०६॥ तद्हीति च यः कालो विषुवत्तदिहोदितः ।

वृत्तिरिति, 'विषु व्याप्तो ' इति पाठात्। 'अर्हति' इत्यहेंऽथें वतेः प्रयोगात्॥ २०६॥ ननु विषुवत्संकान्तौ यद्येवं नियमस्तत्तदि-तरासु का व्यवस्था ? इत्याशङ्क्ष्याह विषुवत्प्रभृति ह्वास-रुद्धी ये दिनरात्रिगे॥२०७॥ तत्क्रमेणैव संक्रान्ति-ह्वासरुद्धी दिवानिशोः। तत्क्रमेणेति, रात्रिदिनवृद्धिहासपरिपाट्या। तेन पञ्चित्रंशद्धिटिके दिने चतुर्दश संक्रान्तयः, पञ्चित्रंशितघटिकायां रात्रौ दशेति ॥ २०७ ॥ तदेवोपसंहरति

इत्थं समानमरुती वर्षद्वयविकल्पनम् ॥२०८॥ चार एकत्र नह्यत्र श्वासप्रश्वासचर्चनम् ।

वर्षद्वय इति, संक्रान्तिचतुर्विशतेरुदयात्। एकत्रेति, न तु प्राग्वत्प्राणापानात्मनि चारद्वये ॥ २०८॥

ननु किमत्र वर्षद्रयमेवोदियादुतान्यद्षि?इ-त्याशङ्कयाह

> समानेऽपि तुटेः पूर्वे यावत्षष्ट्यब्दगोचरम्॥२०९॥ काळसंख्या सुसूक्ष्मैक-चारगा गण्यते बुधैः।

९ स॰ पु॰ पदत इति पाठः। १ क० ख० पु॰ बन्धनमिति पाठः।

सुसूक्ष्मत्वे हेतुः 'एकचारगा'इति । पूर्वं हि तुटवासुदयश्चारद्वये प्रोक्तः,—इत्येतदपेक्षया तत्र स्थोल्यं संभाव्यमिति भावः ॥ २०९ ॥ नन्वत्राप्येवं विभागेन कोऽर्थे ? इत्याराङ्कवाह संध्यापूर्वाह्नमध्याह्न-मध्यरात्रादि यत्किल ॥२१०॥

अन्तःसंक्रान्तिगं यांह्यं तन्मुख्यं तत्फलोदितेः । एतदुपसंहरन्नन्यदवतारयति उक्तः समानगः काल उदाने तु निरूप्यते ॥२११॥

तदेवाह

१ क० ५० बाह्यमिति पाठः।

प्राणव्यातौ यदुक्तं त-दुदानेऽप्यत्र केवलम् । नासाशक्तयन्तयोः स्थाने ब्रह्मरन्ध्रोर्ध्वधामनी ॥२१२॥ तेनोदानेऽत्र हृदया-न्मूर्धन्यद्वाद्शान्तगम् । तुट्यादिषष्टिवर्षान्तं विश्वं कालं विचारयेत्॥२१३॥

यदि परमत्रानयोः प्राणोदानयोरियान्विशेषो यत्प्राणस्य ब्रह्मरन्ध्रवर्तिनासिवयद्वादशान्तमु-दयस्थानमस्य तु ऊर्ध्वधामवर्तिशक्तिद्वादशान्त-मिति । तेनेति,शक्तिद्वादशान्तं यावदुदानव्यासेः ॥२१३॥

नन्वेवं कालीयो विभागः किं व्याने संभवेन्न वा ? इत्याशङ्कवाह व्याने तु विश्वारममये व्यापके ऋमवर्जिते । सृक्ष्मसृक्ष्मोच्छलद्रूप-

मात्रः कालो व्यवस्थितः ॥२१४॥

सूक्ष्मसूक्ष्मोति, स्पन्दमात्रात्मेत्यर्थः । अत्रैव विश्वात्ममयत्वादिविशेषणद्वारेण हेतुत्रयम्;अत एव चास्य व्यापकत्वात्मना विशेषणाननाद्या-नत्वम् ॥ २१४ ॥

्षणं च क्रमेण स्टष्टयादिपञ्चकृत्यकारित्वम-स्ति,–इत्याह

> सृष्टिः प्रविलयः स्थेमा संहारोऽनुग्रहो यतः ।

कमात्राणादिके काले तं तं तत्राश्रयेत्ततः ॥२१५॥

तं तिमति, प्राणादिकम् । तत्रेति, सृष्ट्या-दिकारित्वे ॥ २१५ ॥

एवं प्राणे चारमानादि सर्वमभिधाय तदा-नन्तर्येणानुजोदेशोदिष्टं वर्णोदयं वक्तुमुपक्रमते प्राणचारेऽत्र यो वर्ण-पदमन्नोदयः स्थितः । यत्नजोऽयत्नजः सुक्ष्मः

परः स्थूलः स कथ्यते॥२१६॥

इह तावत्प्राणचारे वर्णानां पदानां मन्नाणां चोदय इति स्थितम् । स तु द्विधा स्वारसिकः प्रायिककश्चेति । तत्राद्यो वर्णानां तेषां नैयत्येन सर्वत्रैवाविशेषात्; द्वितीयस्तु पदानां मन्नाणां च, ते हि वर्णवदपरिगणितत्वादिनयताः,इति योगी-च्छानिबन्धन एवेषामुदयः। यो हि यस्याभिप्रेतो मन्नादिः स तस्योदयं कारयेत्; अतश्च परेच्छा-धीनत्वादेषां प्रायिक एवोदयः, स च समनन्त-राह्निके प्रतिपादिषध्यते । यद्दक्ष्यति

'इत्ययत्रजमाख्यातं यत्रजं तु निगद्यते ।' (तै०७१२) इति ॥ २१६॥

इह पुनर्वणोंदय एवायत्नजः परस्क्ष्मस्थू-रुात्मतया त्रिप्रकारोऽभिधीयते। तत्र परस्यापि वर्णोदयस्य तरतमभावेन द्वैविध्यमिति परतमं तदुदयमभिधातुमुपक्रमते

एको नादात्मको वर्णः सर्ववर्णाविभागवान् । सोऽनस्तमितरूपत्वा-दनाहत इहोदितः ॥२१७॥

इह खल्वेक एव सर्ववर्णसामान्यात्मा सत-तोचरद्र्पत्वादनाहतशब्दांभिषेयो नादात्मको वर्ण 'उदितः' सततमेवोदयमान आस्त इत्यर्थः ॥ २१७॥

स एव च परमुपेयः,—इत्याह
स तु भैरवसद्भावो
मातृसद्भाव एष सः।
परा सैकाक्षरा देवी
यत्र लीनं चराचरम्॥ २१८॥
द्वितीयं परतरमपि एषामुद्यमभिधातुमाह

<sup>🤋 🤹</sup> पु० भिधो य इति । ख० पु० नदनात्मक इति पाठः ।

हस्वार्णत्रयमेकैकं रव्यङ्गलमथेतरत्। प्रवेश इति षडुणीः सूर्येन्दुपथगाः ऋमात्॥२१९॥ इकारोकारयोरादि-सन्धौ संध्यक्षरहयम् । एओ इति प्रवेशे तु ऐऔ इति हंयं विदुः॥२२०॥ षण्ठाणीिन प्रवेशे तु ह्रादशान्तललाटयोः। गले हृदि च बिन्हर्ण-विसर्गों पेरितःस्थितौ॥२२१॥ 'रव्यङ्गुलम् ' इति द्वादशाङ्गलम्; अत एवाकारादेईस्वत्रयस्योदयात्प्राणवाहे षटिंश-

१ ग० पु॰ युगमिति पाठः। २ क॰ पु॰ परतः स्थितौ इति पाठः।

दङ्गुलानि भवन्ति । इतरदिति, दीर्घत्रयम् । षडुणी इति, अकाराचुकारान्ताः । क्रमादिति, सूर्यपथे हस्वानां त्रयमिन्दुपथे च दीर्घाणामिति। आदिसंधाविति, अकारेणाकारेण च 'संधी' संधिकार्ये कृते सतीत्यर्थः । अस्यैव संध्यक्षर-द्वयस्यादिसंधावितरत्संध्यक्षरद्वयम् । एषां च प्रत्येकमष्टादशाङ्कुलमुदयो येन प्राणापान-वाहयोर्व्याप्तिः सिद्धोत् । प्रवेश इति न तु नि-र्गमेऽपि । द्वादशान्तेति न तु समचतुर्भागक-लंनया, तेन द्वादशान्ते ऋकारः, इत्यादिकमः। 'परितः ' इति सर्वतः । तेन प्राणे बिन्दोः षटिंशदङ्गलात्मन्यभ्युदयो विसर्गस्य त्वपाने, द्वयोरिप बिन्दुनादात्मकत्वात् ॥ २२१ ॥

एतदेवान्यत्राप्यतिदिशति कादिपञ्चकमाद्यस्य वर्णस्यान्तः सदोदितम्।

१ क० डु॰ कल्पनयेति पाटः ।

एवं सस्थानवर्णाना-

मन्तः सा सार्णसन्ततिः ॥२२२॥

अन्तरिति, तेन यदेवाकारस्योदयस्थानं तदेव कवर्गस्येति । सस्थानवर्णानामितीकारा-दीनां सा सेति चवर्गादिका, तदिकारोदय-स्थाने चवर्गस्य यकारशकारयोश्चोदय इत्या-दिकमः ॥ २२२ ॥

ननु सर्वत्रायं नियमः किं संभवेन्न वा 🥍

इत्याशङ्कयाह

हृद्येष प्राणरूपस्तु सकारो जीवनात्मकः ।

बिन्दुः प्रकाशो हार्णश्र्य प्रैणात्मतया स्थितः ॥२२३॥

यद्यपि सस्थानतया सकारस्य दन्ता उद-यस्थानं हकारस्य च कण्ठस्तथापि प्राणात्मजी-

९ क० पु० चवर्गात्मिकेति पाटः । २ ख० पु० पूरणात्माभिष्ठ इति पाटः । ग० पु० प्रेरणात्माभित इति पाटः ।

वनरूपत्वात्सकारो हृयुदेति हकारश्च प्रकाशा-स्मकत्वात्सर्वत इति ॥ २२३॥

एतदुपसंहरन्नन्यदवतारयति उक्तः परोऽयमुद्यो वर्णानां सूक्ष्म उच्यते । सूक्ष्मश्च त्रिधेति, तत्र सूक्ष्मसूक्ष्मं तावदुद-

यमाह

प्रवेशे षोडशौन्मुख्ये रवयः षण्ठवर्जिताः॥ २२४॥ तदेवेन्द्रकमत्रान्ये

वर्णाः सूक्ष्मोदयस्त्वयम् ।

अपानवाहस्यानन्द्प्राधान्यात्; षोडशेति, अत एव परोद्येऽप्यपानवाह एव षण्ठवर्णाना-मुदय उक्तः । 'औन्मुख्ये ' इति निर्गमे । तेनापाने प्रत्येकं सचतुर्भागमङ्गुलद्वयमुद्यः प्राणे पुनरङ्गुलत्रयमिति। तदेव वर्णानां षोड- शकं द्वादशकं वावलम्ब्यान्ये सस्थानाः कवर्गाद्या इन्द्रकं प्राणापानविषये समुदयन्ति,–इत्यत्र सूक्ष्मेऽपि वर्णोदये सूक्ष्मोऽयमुदय इत्यर्थः॥२२४॥

एवं सूक्ष्मसूक्ष्मं वर्णोदयमभिधाय सूक्ष्म-स्थृलमप्याह

> कालोऽर्घमात्रः कादीनां त्रयिखंशत उच्यते ॥ २२५॥ मात्रा हस्वाः पञ्च दीर्घा-ष्टकं दिख्रिः प्लुतं तु सृ ।

दीर्घाष्टकमिति, संध्यक्षरैः सह । द्विरिति, द्विमात्रं,त्रिरिति त्रिमात्रं, दीर्घाणां च प्कुतत्वेऽपि तन्नोक्तं तस्योचारणापेक्षत्वात्; नह्येषां दीर्घत्व-वत्प्कुतत्वमि स्वाभाविकमिति भावः । एवं स्कुतरस्यापि प्कुतत्वमेव स्वभावः, इति दीर्घ-स्वापरिगणनेन तदेवेहास्य प्राधान्येनोक्तमिति

१ कः पु॰ अमेक्षितत्वात् इति पाठः

न कश्चिद्दोषः । तेन कादीनां त्रयिश्चिरादर्ध-मात्राः ह्रस्वानां दश, दीर्घाणां द्वात्रिंशत्, प्छु-तस्य षडित्येकाशीतिरर्धमात्राणामिति ॥२२५॥ नन्वेवं विभाजने किं प्रमाणम् १ इत्या-शङ्कथाह

एकाइाितिमिमामर्थमात्राणामाह नो गुरुः॥२२६॥
तस्याप्येवमभिधाने क इवाशयः ? इत्याशङ्क्ष्याह

यद्दशाद्गगवानेका-शीतिकं मञ्जमभ्यधात्।

यद्वशादिति, अस्याः परस्या मन्त्रमातुरे-काशीतिमात्रासद्भावात्। एकाशीतिकमिति, ता-वत्संख्याकपदारब्धत्वात्॥

ननु भगवतो व्योमव्याप्यभिधानेऽप्येतन्नि-मित्तमित्यत्र किं प्रमाणम् <sup>१</sup> इत्याशङ्कयाह एकाशीतिपदा देवी शक्तिः प्रोक्ता शिवात्मिका ॥२२७ श्रीमातङ्गे तथा धर्म-संघातात्मा शिवो यतः। शक्तिरिति, व्योमव्यापिरूपा । प्रोक्तेति, श्रीमातङ्गे । यदुक्तं तत्र 'एकाशीतिपदा देवी या सा शक्तिः शिवात्मिका।'

इति । तथा

' मच्चाश्च शक्तिगर्भस्थाः शक्तिवैं पारमेश्वरी । काळानळान्तमध्वानं शिवाद्याप्तं यथा छुने ॥ एकाशीतिपदोपेता विद्यापादे मयोदिता ।' (म० तं०)

(म. तं. १।७।३१)

इति । नन्वस्या व्योमव्यापिरूपिण्याः पार-मेश्वर्याः शक्तेस्तत्तद्धृदादिमन्नात्मकत्वेऽपि कथं शिवात्मकत्वमपि स्यात्? इत्याशङ्क्योक्तं 'तथे-त्यादि? । यत्तथोक्तेन प्रकारेण धर्माणां अ

'पत्युर्धर्माः शक्तयस्तु......। (मतः १।२०) इत्यायुक्तया राक्तीनामेकाशीत्यात्मा यः संघात- स्तदात्मा शिवः,−इति सामस्त्येनास्यास्तदात्म-कत्वम् । तदुक्तं तत्र

' एकत्रैव समस्तानि एकाश्चीतिपदानि तु । अष्टुषष्ट्यिकं शोक्तं वर्णानां तु शतत्रयम् ॥ अर्चा तु देवदेवस्य समस्तव्यस्तक्रिपणी । '

इति ।

' एकोऽपि वर्णो देवानां वाचकः परिकीर्तितः । सर्वेऽप्येकस्य युक्यन्ते यतस्ते विश्वमूर्तेयः ॥ '

इति च॥

न चैतदागमेनैव सिद्धं यावद्युक्तितोऽपि,-

इत्याह

तथा तथा परामर्शशक्तिचकेश्वरः प्रभुः॥२२८॥
स्थूलेकाशीतिपदजपरामर्शैर्विभाव्यते।

'शक्तिमतः खलु शक्तिरनन्या' इत्यायुक्त-युक्त्या वस्तुतः सर्वशक्त्यविभिन्नस्वभावोऽपि 'प्रभुः' परमेश्वरः शिवस्तत्तद्वर्णारव्धत्वात् स्थू- लानि यान्येकाशीतिपदानि तजा ये प्रणवाद्याः परामशोस्तेस्तथा तथा सर्वात्मानन्तादितया प-रामशो यस्यैवंविधो यद्धृदादिशक्तिचकं तस्य 'ईश्वरः' संयोजनिवयोजनकारी 'विभाव्यते' एवं यस्य ज्ञितः क्रियते इत्यर्थः। अत एव चात्र सर्वात्मादीनां यावता परामर्शः सिद्धोत् ताव-स्येव पद्त्वं,येनैकाशीतित्वं स्यात्॥ २२८॥

तदाह

तत एव परामर्शों यावत्येकः समाप्यते॥२२९॥

तावत्तत्पदमुक्तं नो
सुप्तिङ्कियमयाब्चितम्।
नो सुप्तिङ्कियमः, तथात्वे हि
'नमः भिवायेति पदं षडणं मणवादिकम्।'
इत्याद्यक्तयेकत्वेऽप्यस्य पदस्य त्रिपद्त्वमापतेदिति गणना विसंवदेत्॥ २२९॥

ननु यद्येवं तदेकाशीत्यर्धमात्रात्मिकेयमेव भगवती परा शक्तिरवस्थितेति किमनेनेतत्स-मन्याप्तिकेन न्योमन्यापिनोपदिष्टेन? इत्याश-ङ्क्याह

एकाशीतिपदोदार-विमर्शकमबृंहितः ॥ २३०॥ स्थूलोपायः परोपाय-स्त्वेष मात्राकृतो लयः।

'लयः' इति स्वात्ममात्रविश्रान्तिः। 'स्थू-लोपायः' इत्यनेनोपदेश्यभेदादुपदेशस्यापि भेदः, -इति प्रकाशितम् ॥ २३० ॥ एवमेतत्प्रसङ्गादिभिधाय प्रकृतमेवानुसरित अर्धमात्रा नव नव स्युश्चतुर्षु चतुर्षु यत्॥२३१॥ अङ्गुलेष्विति षद्भिंश-त्येकाशीतिपदोदयः।

प्रत्यङ्गलचतुष्टयं नवार्धमात्राः,-इत्यङ्गलप-टिंशदात्मानि प्राणचारेऽर्धमात्राणामेकाशीति-रुदियातु॥ २३१॥

आसां चोद्ये विभागान्तरमस्ति-इत्याह अङ्गले नवभागेन विभक्ते नंवमांशकाः॥ २३२॥ वेदा मात्रार्धमन्यतु हिचतुःषङ्गणं त्रयम्।

एकैकस्मिन्नङ्गुले नवधा विभाजिते षट्टिंश-तोऽङ्गलानां सचतुर्विशतिशतत्रयं मानं भवेत्। भागानां तत्रैकैकस्यार्धमात्रात्मनो व्यञ्जनस्य चत्वारो नव भागा उदयस्थानमित्युक्तं 'नव-मांशका वेदाः मात्रार्धम् ' इति । अन्यत्पुनर्ह-स्वदीर्घप्रतलक्षणं त्रयं द्विचतुःषङ्गणं, हस्वस्यै-

९ क॰ पु॰ विभक्तेन नवांशकाः इति पाठः ।

कमात्रत्वादष्टो नव भागा उदयस्थानं, दीर्घस्य द्विमात्रत्वात्वोडश,ष्रुतस्यत्रिमात्रत्वाचतुर्विशतिः॥

एतदेव संकलयित एवमङ्कुलरन्धांश-चतुष्कद्वयगं लघु ॥२३३॥ दीर्घे प्लुतं ऋमाद्वित्रि-गुणमर्घे ततोऽपि हलु ।

'रन्ध्रांशानां ' नवभागानां 'चतुष्कद्वयम् ' अष्टें। नवभागा इत्यर्थः । छिष्वति, इस्वं 'ततो' छघोरपीत्यर्थः । तेन पञ्चानां इस्वानां प्रत्येक-मष्टसु भागेषृद्याञ्चत्वारिंशन्नव नव भागा भवन्ति, दीर्घाणामष्टानां प्रत्येकं षोडशभागक-छनया साष्टाविंशति शतम् इति । प्छतस्य चतुर्विंशतिस्त्रयस्त्रिंशतां हळां प्रत्येकं भागचतु-ष्टयकळनया द्वात्रिंशदिषकं शतमिति । यद्यप्ये-काशीतेरर्धमात्राणां प्रत्येकमङ्कुळीयाश्चत्वारो नव भागा उदयस्थानमित्येव स्पष्टमिभधातव्यं, तथाप्येवमिभधानेऽयमाशयः – यदादौ हस्वा-नामुदयस्तदनन्तरं दीर्घाणां प्लुतस्य व्यञ्ज-नानां च, इति क्रमः प्रदर्शितो भवेदिति॥२३३॥

नन्वेतन्मध्ये क्षकारश्चेद्गण्यते तदा किय-त्योऽर्धमात्रा अधिकीभवन्ति, तथात्वे वासां कथमुदयः ? इत्याशङ्कृयाह

> क्षकारस्र्यर्थमात्रात्मा मात्रिकः सतथान्तरा॥२३४॥

> विश्रान्तावर्धमात्रास्य तस्मिस्तु कंछिते सति । अङ्गुलार्धेऽद्रिभागेन त्वर्धमात्रा पुरौ पुनः ॥२३५॥

९ क० पु० कल्पित इति पाडः । २ ख० ग०पु० भागोने इति पाडः । ३ ग० पु० पुनरिति पाडः ।

क्षकारः सर्वसंयोग-ग्रहणात्मा तु सर्वगः। सर्ववर्णोदयाद्यन्त-सन्विषूदयभाग्विभुः॥२३६॥

कथमस्य ज्यर्धमात्रात्मकत्वमित्याराङ्क्योक्तं 'मात्रिकः' इत्यादि । ककारसकारात्मकार्धमा-त्राद्वयारब्धत्वात् । अन्तरा विश्रान्ताविति, क-कारान्तरमर्धमात्रीयं काळं विश्रम्य सकारस्यो-चारात । 'कलिंते' इत्येकाशीत्या, तेनार्ध-मात्राणां चतुरशीतिरिति । 'अद्रि' इति सप्त । अङ्गलार्धे हि सप्तधा विभक्ते प्रत्यङ्गलं चतुर्दश भागाः-इति षद्विंशतोऽङ्गलानां सचतुष्टयं शत-पञ्चकं भागानां भवेत् । तेनाधीङ्गुरुचिषु षद्सु सप्तभागेष्वर्धमात्रेति षड्विंशदङ्गुळात्मनि प्राण-चारे चतुरशीतेरर्धमात्राणामुद्य इति । नन्वेव-मेकाशीतिकलोदयपक्षे क्षकारस्य नास्त्येवोदयः-

१ क० ख० पु०कल्पित इति पाठः।

इत्युक्तं स्यादित्याशङ्कयाह पुरेत्यादि । सर्वसं-योगग्रहणात्मेति, संयोगान्तलक्षणपरत्वात् । यदुक्तं प्राक्

'योनिरूपेण तस्यापि योगे क्षोभान्तरं विदुः । तिल्लदर्शनयोगेन पश्चाशत्तमवर्णता ॥'( तं० ३।१८१)

इति । अनुत्तरिवसर्गानुप्राणितयोः ककार-सकारयोः प्रत्याहारतयोपादाने निखिलस्य वर्णजातस्य गर्मीकारात्, अत एवायं सर्ववर्णा-नामादावन्ते परस्परं संमेलनात्मनि ' संधौ' चोदयभाक्सर्ववर्णानुस्यूततयोदियात्, यतोऽयं विभुः' व्यापक इत्यर्थः ॥ २३६ ॥

नन्वेवं वर्णोदयेनाभिहितेन कोऽर्थ १ इत्या-

शङ्क्ष्याह

इत्थं षट्विंशके चारे वर्णानामुद्यः फले । क्रूरे सौम्ये विलोमेन हाद्यावद्पश्चिमम्॥२३७॥ 'वर्णानाम्' इत्यकारादीनां, उदय इत्य-श्रांद्धृदयाद्वादशान्तम्। 'क्र्रे' इति मुक्तिलक्षणे, 'सौम्ये' इति तत्तत्सिद्धात्मनि भोगलक्षणे। 'विलोमेन' इत्यर्थादपानोदये। विलोममेवाह 'हादि यावदपश्चिमम्' इति। तदुक्तम्

'अथः पवइणे सिद्धिर्हत्पमं यावदागतः । मुक्तिश्रेव भवेद्ध्वें परतत्त्वे तु सुत्रते ॥' (ख००।९६) इति । वस्तुतस्त्वकारस्य हृद्युदयस्थानं, हका-रस्य तु द्वादशान्त इति ॥ २३७ ॥

् ष्वमेतदुपजीवनेनेव सूक्ष्मपरमपि वर्णाना-मुदयमाह

> हृद्यकारो हादशान्ते हकारस्तदिदं विदुः । अहमात्मकमहैतं यः प्रकाशात्मविश्रमः॥२३८॥

अद्वैतमिति, प्रत्याहारक्रमेणाशेषवर्णान्तः-कारात् । प्रकाशोति, यदुक्तम्

' मकाशस्यात्मविश्रान्तिरहंभावो हि कीर्तितः ।' (अ० प्र० सि० २२)

इति ॥ २३८ ॥ **एतज्ञापानोद्येऽप्यतिदेष्ट्रमाह डिंग्वडात्त्यविभागेन** मात्रेकाशीतिका वियम्। द्रासप्ततावङ्गलेषु हिगुणत्वेन संसरेत् ॥२३९॥

शिवशक्त्योरविभाग इति, बिन्दुनादात्म-प्राणापानोभयमेलनायामित्यर्थः । एकाशीति-रित्युपलक्षणं, तेन चतुरशीतिरपि। द्विग्रण-त्वेनेति, षट्टिंशतोऽङ्गळानाम् ॥ २३९ ॥

**एतदुपसंहरन्नन्यदवतारयति** 

उक्तः सूक्ष्मोदयश्चेषं हिघोक्तस्तु परोदयः। अथ स्थूलोदयोऽणीनां भण्यते गुरुणोदितः॥२४०॥

अथ इत्यानन्तर्थे। ग्रुरुणोदित इति सर्वशेषः॥ तत्र वर्गक्रमेण तावद्वर्णानां स्थूलमुदयमाह

एकेकमधंप्रहरं दिने वर्गाष्टकोदयः। रात्रो च हासरुद्यत्र केचिदाहुर्ने केऽपि तु॥२४१॥

हासवृद्धीति, वाह्यमहोरात्रमपेक्ष्यानपेक्ष्य वा ॥ २४१ ॥

तत्र बाह्याहोरात्रानपेक्षिमते साम्येनैवैषामु-दयः, –इत्याह

## एष वर्गोंदयो रात्रौ दिवा चाप्यर्घयामगः।

'अर्धयामग' इति, प्रतिवर्गं सार्धचतुरङ्गुळ-मुदय इत्यर्थः ॥

एवं बाह्याहोरात्रानपेक्षिमतमभिधाय तदि-तरेषामपि दर्शयति

प्राणत्रयोदशशती
पञ्चाशद्धिका च सा॥२४२॥
अध्यर्धा किल संक्रान्तिर्वर्गे वर्गे दिवानिशोः।

सेति प्राणचारीया सार्धत्रयोदशशती । 'अध्यर्धा ' इति सार्धा, प्रतिसंक्रान्ति नवानां प्राणचारशतानामभिधानात् । तेन दिने द्वाद-शानां संक्रान्तीनामुदयः, इति साष्टशतं सहस-दशकं प्राणचाराणां भवेत् । रात्रावष्येवं सषद्-शतसहस्रेक्रविंशतिः ॥ २४३ ॥ अहोरात्रमेळनायां पुनः प्रतिसंकान्तित्रय-मेकैकस्य वर्गस्योदयः,–इत्याह

> तदेक्ये तूदयश्चार-शतानां सप्तविंशतिः॥२४३॥

एवं प्रायुक्तसंक्रान्तिद्वयवद्वाह्याहोरात्रहासवृ-द्यनुसारं वर्गाष्टकोदयस्यापि हासवृद्धी भवतः,— इति सिद्धम्, अन्यथा प्रतिवर्गोद्यं प्राणचा-राणां नैयत्यं न स्यात् ॥ २४३॥

ननु क्षकारेण सह नव वर्गाः,-इति येषां मतं तत्रेषामुद्ये प्राणचाराणां कीद्यविभागः ? इत्याशङ्क्र्याह

> नव वर्गास्तु ये प्राहु-स्तेषां प्राणशती खीन् [विः] सत्रिभागेव संक्रान्ति-वंगें प्रत्येकमुच्यते ॥ २४४ ॥

## अहर्निशं तदेक्ये तु शतानां श्रुतिचक्षुषी।

रवीनिति द्वादश । सित्रभागेति प्राणश-तत्रयस्याधिक्येनोपादानात् । तेन प्रतिवर्गं प्राण-चाराणां शतद्वादशकम्,-इति वर्गनवके साष्टशतं सहस्रदशकं भवेत् 'तदैक्ये ' इत्यहर्निशमेलने । 'श्रुतिचञ्जुषी ' इति चतुर्विशतिः ॥

एवं वर्णानां वर्गक्रमेण स्थूलमुद्यमभिधाय क्रमान्तरेणाप्याह

> स्थूलो वर्गोदयः सोऽय-मथाणोदय उच्यते ॥२४५॥

तदाह

एकैकवर्णे प्राणानां द्विशतं षोडशाधिकम् बहिश्यषकषट्विंश-द्विन इत्थं तथानिशि ॥२४६॥

चषकषट्विंशदिति, प्रतिचषकं षण्णां प्राण-चारणामुदयात् । तेन पञ्चाशतो वर्णानां साष्ट-**शतं** सहस्रदशकं प्राणचाराणां स्यात् ॥ २४६॥ अत्र चोद्ये विशेषं दर्शयति शतमष्टोत्तरं तत्र रौद्रं शाक्तमथोत्तरम्। यामलस्थितियोगे तु रुद्रशक्त्वविभागिता॥२४७॥ 'यामलस्थितियोगे' इत्युभयसंमेलनायाम् 11 589 11 एतदेव चाहोरात्रसंमेलनायां द्विगुणी-भवेत,-इत्याह

दिनरात्र्यविभागे तु
हग्वह्नचब्ध्यसुचारणाः ।
सपञ्चमांशा नाडी च
बहिर्वणोंदयः स्मृतः ॥२४८॥

दृग्वह्नयब्धिरिति, द्वात्रिंशद्धिकं शतचतुष्ट-यम् 'असुचारणाः' इति प्राणसंचारणाः। सपञ्च-मांशा नाडीति, चषकषट्टिंशतो द्वैगुण्यात्॥२४८

एतदुपसंहरन्नन्यदवतारयति इति पञ्चाशिका सेयं वर्णानां परिचर्चिता । एकोनां ये तु तामाहु-स्तन्मतं संप्रचक्ष्महे॥ २४९॥

तदाह

वेदाश्चाराः पञ्चमांश-न्यूनं चारार्घमेकशः ।

वर्णेऽधिकं तद्विगुण-

मविभागे दिवानिशोः ॥२५०॥

'वेदा'श्चत्वारः । पञ्चमांशेनार्थात्किचिदं-शेन 'न्यूनं' राहितम् । अधिकमिति, षोडशा-

९ कः व्हार पुरु णं परिभागः इति पाठः।

धिकशतद्वयस्योपरीत्यर्थः । तेनैकोनपश्चाशतो वर्णानां प्रत्येकं षोडशाधिकशतद्वयात्मकत्वात् चतुरशीतिशतपश्चकाधिकं सहस्रदशकं प्राणचारा भवन्ति, अधिकेश्च प्रत्येकं चतुर्भिः सष-ण्णवितशतम्, अनेन च चाराणां सार्धचतुर्विशतेः किंचिदंशन्यूनं पश्चभागं विंशति (?) साष्टशतं सहस्रदशकम् ॥ २५०॥

**एतदेवोपसंहरति** 

स्थूलो वर्णोदयः सोऽयं पुरा सूक्ष्मो निगद्यते।

सूक्ष्म इत्यर्थात्परोऽपि पुरा निगदित इत्यर्थः ॥ २५१ ॥

इदानीमाहिकार्थमार्यायाः प्रथमार्धेनोपसं-हरति

इति कालतत्त्वमुदितं शास्त्रमुखागमनिजानुभवसिद्धम्। मुखागमेति 'शैवी मुखिमहोच्यते' (वि०भै० २० श्ठो०) इत्यादिन्यायेन परतत्वप्रवेशोपाय-त्वाहुरुस्तस्य 'आगमो ' वचनमित्यर्थः । सि-द्यमिति

'यतः शास्त्रक्रमाचच्क्षगुरुप्रज्ञानुशीलनात् । आत्मपत्यियतं ज्ञानं पूर्णत्वाद्धेरवायते॥'(तं०४।७७) इत्याद्यक्तयुक्तया पारिपूर्ण्येन लब्धिसिद्धीति शिवम् ॥

> प्राणापानसमाश्रय-चारप्रविचारचातुरीनिष्ठः। षष्ठाह्विके वरिष्ठां विवृतिमिमां जयरथश्रके॥

इति श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्य-श्रीमद्भिनवगुप्तविरचिते तञ्चाळोके श्रीजयरथिवरचितविवेकाभिल्यव्याल्योपेते काळतत्त्व-प्रकाशनं नाम षष्ठमाहिकम् ॥ ६॥

> श्रीमत्मतापभूभर्तुराज्ञया भीतये सताम् । मघुमुदनकौछेन संपाधेदं मकाश्रितम् ॥

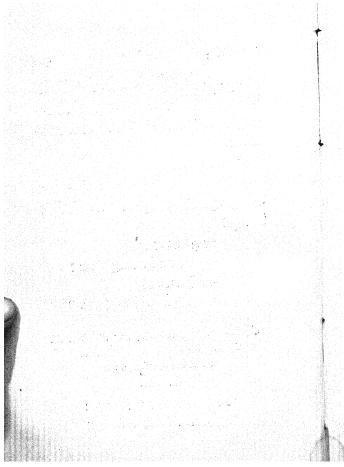

# श्रीतन्त्रालोके

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचिते श्रीजयरथक्वतविवेकाल्यटीकोपेते

#### सप्तममाह्निकम्।

तत्तन्मन्त्राभ्युदय-प्रशुणीकृतचण्डभैरवावेशः। विद्रावितभवसुद्रो द्रदयतु भद्राणि जयस्द्रः॥

इदानीं कालतत्त्वानुषक्तमेव द्वितीयार्धेन चक्रोदयं वक्तुमुपक्रमते

> अथ परमरहस्योऽयं चक्राणां भण्यतेऽभ्युद्यः॥१॥

चकाणामिति मन्नाचात्मनाम् ॥ १ ॥

ननु सर्वमञ्जसामान्यभूताया भगवत्या मातृ-कायाः समनन्तरमेवोदय उक्तः, तत्तद्विशेषरू-पाणां मत्राद्यात्मनां चक्राणामप्युदयाभिधाने किं निमित्तम् ? इत्याशङ्कयाह

इत्ययत्नजमारूयाती यत्नजं तु निगद्यते ।

नन्वेतन्निगदनेन कोऽर्थः ? इत्याशङ्कयाह बीजपिण्डात्मकं सर्वे संविदः स्पन्दनात्मताम् ॥२॥

विद्धारपरसंवित्ता-

वुपाय इति वर्णितम्।

सर्विमिदं बीजिपण्डात्मकं मन्नजातम् अर्था-त्प्राणान्तरुदंयत् संविदः स्पन्दनात्मतां शाक्त-स्वरूपावेशं विद्धत् परसंवित्तानुपायः पारम्प-र्येण शाम्भवमपि रूपमाविशेत्,—इत्याणवोपाये वर्णतत्त्वान्तर्वर्णितं तन्नास्यानर्थक्यमित्यर्थः॥श॥

९ स॰ पु॰ उदयादिति पाठः।

नन्विह मन्नाणां प्राणान्तरेवमुद्यः,-इत्य-भिधातुं प्रकान्तं, स च यत्नजः,-इति तत्र यत्ने कियमाणे तदेव सिद्धोत् नान्यदिति कथमत्रैव परसंविदुपायत्वमध्येषां स्यात् ? इत्याशङ्कयाह

यथारघद्टचकायघटीयत्रौघवाहनम् ॥ ३ ॥
एकानुसंघियत्नेन
चित्रं यत्रोदयं भजेत् ।
एकानुसंघानबर्णाजाते मन्नोदयेऽनिशम् ॥ ४॥
तन्मन्नदेवता यत्नातादात्म्येन प्रसीदित ।

इहारघट्टवाहकस्य यत्रमात्रवाहनकियाविष-यत्वात् एकेनैवानुसंधानेन अरघट्टचक्राग्रगतघ-टीसंबन्धिनो यत्रस्योधेन नैरन्तर्येण वाहनं यथा

१ ग० ५० वशादिति पाठः।

'चित्रं यन्नोदयं भजेत्' ऊर्ध्वाधोमुखिरिकपूर्ण-घटीचकात्मना वैचित्र्येण निष्पत्तिमियात्, तथा साधकस्यानिशं मन्नोदयविषयेणैकेनैवानुसंधा-नेन न केवलमेतदुदय एव सिध्येत् यावत्तन्नान्त-रीयकतया प्रयत्नान्तरमन्तरेण एतंन्मन्नदेवतापि तादात्म्येन प्रसीदतीति । इदमत्र तात्पर्यम्— यथा हि यन्नं वाहयन् अरघट्टवाहकस्तत्र वैचि-त्र्यान्तरमपि प्रयत्नान्तरिपेक्षमांसादयेत्, एवं साधकोऽपि मन्नोदय एव प्रयतमानः परसंवि-देकात्म्यमिति। एवं चक्नोदयः परसंविदासादने निमित्तमित्यावश्याभिषेयः,—इत्युक्तं स्यात्॥४॥

तदाह

### 'खे रसैकाक्षि नित्योत्थे तदर्घे हिकपिण्डकें ॥ ५ ॥

९ ख० पु० तन्मचेति पाठ:। २ ख० पु० निरपेक्षमेवेति पाठ:। ३ क॰ पु० परंपरसंविदिति पाठ:। ३ क० ख० ग० पु० पिण्डये इति पाठः।

त्रिके सप्त सहस्राणि हिशतीत्युद्यो मतः। चतुष्के तु सहस्राणि पञ्ज चैव चतुःशती ॥ ६॥ पञ्जाणेंऽब्धिसहस्राणि त्रिशती विंशतिस्तथा। षट्टे सहस्रत्रितयं षटशती चोदयो भवेत् ॥७॥ सप्तके त्रिसहस्रं तु षडशीत्यधिकं स्मृतम्। शतैस्तु सप्तविंशत्या वर्णाष्ट्रकविकल्पिते ॥८॥ चतुर्विंशतिशत्या तु नवार्णेषुद्यो भवेत्।

अधिषष्ट्येकविंशत्या शतानां दशवर्णंके ॥९॥ एकान्नविंशतिशतं चतुःषष्टिः शिवार्णके । अष्टाद्श शतानि स्यु-रुदयो द्वादशार्णके ॥१०॥ त्रयोदशाणें हाषष्ट्या शतानि किल षोडश । त्रिचत्वारिंशता पञ्च-दशेति भुवनार्णके ॥११॥ चतुर्दशशती खाब्धिः स्यात्पञ्चदशवर्णके ॥ त्रयोदशशती साधी षोडशाणें तु कथ्यते ॥१२॥

१ क० पु॰ वर्णमें इति विपाटः ।

शतहाद्शिका सप्त-द्शाणें सैकसप्ततिः । अष्टाद्शाणें विज्ञेया शतहाद्शिका बुधैः ॥१३॥ चतुर्विशतिसंख्यांकें चके नवशती भवेत् । सप्तविंशतिसंख्याते

तूद्योऽष्टशतात्मकः ॥१४॥ हात्रिंशके महाचके षट्शती पञ्चसप्ततिः । हिचतुर्विंशके चके साधीं शतचतुष्ट्यीम् ॥१५॥ उद्यं पिण्डयोगज्ञः पिण्डमञ्जेषु लक्षयेत् ।

९ ग० पु० संख्याते इति पाठः । २ ख० पु० तत्त्वयोगञ्च इति पाठः ।

1

चतुष्पञ्चाराके चके शतानां तु चतुष्टयम् ॥१६॥ सप्तत्रिंशत्सहार्धेन त्रिशत्यष्टाष्ट्रके भवेत् । अर्धमर्घत्रिभागश्च षट्षष्टिर्दिशती भवेत् ॥१७॥ एकाशीतिपदे चके उदयः प्राणचारगः । चक्रे तु षण्णवत्याख्ये सपादा द्विशती भवेत् ॥१८॥ अष्टोत्तरशते चक्रे द्विशतस्तृदयो भवेत्।

खे इति द्वे शून्ये, रसाः षट्, अक्षीति द्वयं, नित्योत्थ इति स्वरसत एव हि सततं प्रवहतः

९ ख॰ ग॰ पु॰ मत इति पाठः।

प्राणस्य सषट्शतसहस्रेकविंशत्या[तिः] चाराणां भवेदिति भावः । एवमेकपिण्डात्मनो मन्नस्य प्रतिप्राणचारं तदानुगुण्यात् तत्संख्याक एवो-द्यः; तेन प्रतिप्राणचारमेकैकस्य पिण्डस्य वर्णस्य वोदयात् ह्यादिपिण्डवर्णात्मनां मन्नाणां नित्योदितप्राणचारार्धत्रिभागक्रमेण न्यूनसं-ख्याक उदयः,-इत्यांह 'तदर्धं द्विकिपण्डके ' इति । तस्याः सषट्शतायाः सहस्रोकविंशतेरधी साष्ट्रातं सहस्रदशकम् । अत्र हि स्वारसिकप्रा-णचारद्वयकालस्यैकप्राणचारतयोद्यस्य चिकी-र्षितत्वं: 'जपः प्राणसमः कार्यः' इति हि सर्व-त्राविशेषेणोद्धोष्यते, अत एवेह यत्नजत्वमुक्तम्। सप्त सहस्राणि द्विशतीति, स्वारसिकप्राणचार-त्रयकालस्यैकप्राणचारतयोदयस्य कर्तुमभिप्रे-तत्वात् । एवमुत्तरत्रापि अवसेयम् । अब्धीति चत्वारः । षडशीत्यधिकमिति भूम्ना, एवं हि चारद्वयमधिकं भवेत्, तेनात्र प्रतिचारं किंचि-

१ क॰ पु॰ इत्यत आहेति पाठः।

दंशन्यूनता कार्या येन गणनासाम्यं स्यात्। न चैतदस्माभिः स्वोत्प्रेक्षितमुक्तमिति साक्षा-दागम एव पठितः, अस्माभिरप्यत्र गणना विभज्य न दर्शिता यन्थविस्तरभयादन्पयो-गाञ्च । अधिकषष्टिरेकविंशतिशती तया दशव-र्णगं इत्यदयः। 'शिवाः' रुद्रा एकादश, चतुः-षष्टिरिति भूमा, एवं हि चारचतुष्टयमधिकं भवेत्। द्वाषष्ट्येति भूम्ना, षण्णां प्राणचारा-णामतिरेकात । त्रिचत्वारिंशतोति भुम्ना, चार-द्वयाधिक्यात् । पञ्चदशेति शतानि । भूवनेति चतुर्दश। खाब्धिरिति चत्वारिंशत् । सैकसप्त-तिरिति भूमा चारसप्तकातिरेकात । न चात्र संख्यायाः कश्चित्क्रमो विवक्षितः,-इत्येकोन-विंशादीनां चक्राणामन्तरानुपदेशे न कश्चि-दोषो, यावता हि अत्र प्रतिप्राणचारमेकैकस्य चकस्योद्ये यतः कार्यः,-इत्यभिधित्सतं तचै-वमपि सिद्धोदिति । 'द्विचतुर्विशके' इत्य-

१ क० ख० ग० पु० वर्णभाग इति पाठः।

ष्टाचत्वारिंशदात्मक इत्यर्थः । 'अष्टाष्टके' इति चतुःषष्ट्यात्मके । सहार्धेनेति येनावशिष्टा द्वात्रिं-शत्प्राणचारा भवन्ति । अर्धमिति अर्धत्रिभाग इति, येन सार्धाश्चत्वारिंशत्प्राणचारा भवेगुः सार्धास्त्रयोदश चेत्गुभयथा चतुःपञ्चाशदिति गणनासाम्यं स्यात् । तदुक्तं श्रीयोगिनीकौठे

'निसोदिते सहस्राणि एकविंशच्छतानि षद् । द्विके दश सहस्राणि तथाष्ट्री च शतानि तु ॥ त्रिके सप्त सहस्राणि द्विशतीत्युदयः स्मृतः । चतुष्के तु सहस्राणि पञ्च तुर्यशतानि तु ॥ पञ्चाक्षरे सहस्राणि चत्वारि त्रिशतोदयः । विंशाधिकः समाख्यातो क्षेयशोदयवाहिभिः ॥ षद्वे तु त्रिसहस्राख्यः षद्शतान्तोदयः स्मृतः । सप्तके त्रिसहस्रं तु षडशीत्यधिकं स्मृतम् ॥'

#### इत्यादि ।

' अष्टोत्तरशते चक्रे मत्रपिण्डाक्षरात्मके । द्विशतात्मा पुनः मोक्त उदयः सर्वसिद्धिदः ॥'

#### इत्यन्तम् ॥

१ ख॰ पु॰ वादिभिरिति पाठः।

न चैतावतैव विरन्तव्यमित्याह ऋमेणेत्थिमिदं चक्रं षट्कृत्वो हिगुणं यदा॥ १९॥ ततोऽपि हिगुणेऽष्टांद्या-स्यार्धमध्यर्धमेककम् । ततोऽपि सूक्ष्मकुश्चे-रर्घार्धादिप्रकल्पने ॥ २०॥ भागषोडशकस्थित्या सूक्ष्मश्चारोऽभिलक्ष्यते ।

'इत्थं 'वक्ष्यमाणेन प्रकारेणेदमष्टोत्तरशता-रमकं चकं क्रमेण षट्कृत्वो द्विग्रणं, प्रथमं षोड-शाधिकशतद्वयात्मकं यावदन्ते सद्वादशशतन-वकाधिकषद्सहस्रात्मकं यदा भवेत् तदा तिम-न्नपि द्विग्रणे सचतुर्विशतिशताष्टकाधिकसहस्र-त्रयोदशात्मके चक्रेऽध्यर्धमत्रोति कृत्वा सार्धमे-

१ क० पु० कृत्वेति पाटः। २ क० पु० अप्यर्धमिति पाटः।

ककं प्राणस्य चरणमष्टांशस्यार्धं षोडशो भाग-श्रोदयो भवेदित्यर्थः। तदनन्तरमपि भागषो-डशकस्थित्यार्धार्धादिकल्पने कृते सति 'सुक्ष्म-कुशलैः' परधाराधिरूढैर्योगिभिः 'सुक्ष्मो'ऽति-परिमितः प्राणीयश्चारांशोऽ 'भिलक्ष्यते ' ज्ञायते इत्यर्थः । इद्मत्र तात्पर्यम्-एवंकलनायां हि प्राणचारीयः षोडशो भागः सषट्शतपश्चचत्वा-रिंशत्सहस्राधिकलक्षत्रयात्मनश्चकस्योद्यःस्यात् तस्याप्यर्धकल्पने सशतद्वयैकनवतिसहस्राधिक-**ळक्षषट्वात्मनश्रकस्य द्वात्रिंशो भागः** ; तस्याप्येवं कल्पने सचतःशतद्यशीतिसहस्राधिकत्रयोदश-लक्षात्मनश्रकस्य चतुःषष्टितमो भागः,-इत्य-न्तमेव परिमितः प्राणचारीयो भागो योगिना-मभिलक्ष्यो भवतीति॥

नन्वेवमभिलक्षणेन योगिनां किं स्यात् <sup>१</sup> इत्याशङ्कयाह एवं प्रयत्नसंरुद्ध-प्राणचारस्य योगिनः ॥२१॥

ऋमेण प्राणचारस्य य्रास एवोपजायते ।

ग्रास इति विरुद्धतया पुनरनुदयात् ॥ अतोऽप्यस्य किं स्यात् ? इत्याशङ्कयाह

प्राणग्रासक्रमावाप्त-

कालसंकर्षणस्थितिः ॥२२॥

संविदेकैव पूर्णा स्या-ज्ज्ञानभेदव्यपोहनात् ।

ज्ञानभेदापोहनमेवोपपादयति तथा हिं प्राणचारस्य नवस्यानुद्ये सति ॥२३॥

१ ग॰ पु॰ तथापीति पाठः।

#### न कालभेदजनितो ज्ञानभेदः प्रकल्पते ।

कालस्य हि साक्षात् प्राणोऽधिष्ठानिमिति प्राणस्यानुद्ये कालोऽपि नोदियात्,—इति तस्या-भावात् तज्जनितोऽपि ज्ञानस्य भेदो न भवेत्,— इति युक्तमुक्तम् 'एकैव पूर्णा संवित्स्यात्'इति॥

ननु प्राणयासक्रमेण कालस्थापि यासो वृत्तः,—इति तदाहितश्चेत्संविदि भेदो नास्ति तज्ज्ञेयाहितो भविष्यति येनेदं नीलज्ञानिमदं पीतज्ञानिमिति विभागः,—इत्येतावतेव कथमे-कत्वमस्याः सिद्धोत् ? इत्याराङ्कथाह

### संवेद्यभेदान्न ज्ञानं भिन्नं शिखरिष्टत्तवत् ॥२४॥

निह एकान्ततः संवेद्यभेदः संविदं भिन्द्यात्। एवं हि तत्तद्गृहाणां नामादिवेद्यभेदेऽपि कथमे-कमेव नगरादिज्ञानं स्यादित्युक्तं 'शिखरिवृत्त- वत्' इति । उन्नतप्रदेशावस्थितस्य हि पुंसस्त-त्तदाभासमय एक एव प्रकाशो भवेदिति भावः। यदाहुः

'तस्मात्सत्यपि बाह्येऽर्थे धीरेकानेकवेदनात् । अनेकसदृशाकारा नानेकेव पसज्यते ॥'

इति। तस्मादस्य काल एव भेदकः, स चाति-स्क्मक्षणात्माभिमतो येन ज्ञानस्योत्पादानन्तरं निरोधो भवेत्॥ २४॥ तदाह

कालस्तु भेदकस्तस्य स तु सूक्ष्मः क्षणो मतः । तुशब्दो हेतौ । स इति कालः ॥ नतु चास्य सौक्ष्म्ये कोऽवधिः ? इत्या-शङ्क्ष्याह

सौक्ष्म्यस्य चावधिर्ज्ञानं यावत्तिष्ठति स क्षणः ॥२५॥ तेन नियतोभयान्तपरिच्छिन्ना ज्ञानीयैव स-त्तास्य सत्तेत्यर्थः ।

नन्वस्य परोपाधिकः कस्मादेवंनिर्देशः ? इत्याराङ्क्याह

## अन्यथा न स निर्वक्तुं निपुणेरिप पार्यते

अन्यथेति 'अभेद्यो निरंशः काळळवक्षणः' इत्यादिना साक्षाळक्षणेनेत्यर्थः। एवं हि उत्पा-दानन्तरं निरोधं इत्येवमुच्यमाने तस्याद्यन्तौ कथितौ स्यातां तत्सद्भावे च मध्यमप्यवश्य-संभाव्यम्, – इत्यस्यादिमध्यावसानेख्यंशत्वमा-पतेदिति निरंशत्वेऽभिधित्सिते सांशत्वमभिहितं स्यात्। यदाहुः

' यथान्तोऽस्ति क्षणस्यैवमादिर्मध्यं च चिन्त्यताम् । आत्मकत्वात्क्षणस्यैचं न छोकस्य क्षणे स्थितिः॥'

#### इति । इत्थम्

१ क॰ पु॰ विरोध इति पाठः।

'आदिमध्यावसानानि चिन्त्यानि क्षणवत्युनः।' इत्यायुक्तयुक्तयादिमध्यान्तरूपाणां तदंशाना-मप्येवंविचारे क्रियमाणे स एव पर्यनुयोगः,— इत्यनवस्थानात् न किंचित्सिद्धोत्,— इत्यति-निपुणेरिप तस्य लक्षणं कर्तुं न शक्यं, कृतं वा न प्ररोहमियात्॥

ननु यद्येवं तज्ज्ञानस्यापि कोऽवधियेंनेतिन्नि-रूपितं भवेत् ? इत्याशङ्कथाह

ज्ञानं कियद्भवेत्तांव-

त्तदभावों न भासते ॥२६॥

कियदिति, क्षणिकत्वेऽपि किंपरिमाणामि-त्यर्थः । 'तदभावः' इति ज्ञानाभावः, तेन याव-त्तदभावो न वृत्तस्तावदेकमेव तज्ज्ञानं भवेदि-ति भावः । अभावश्च प्रत्यक्षप्राद्यः कार्यश्चेति अन्यत्रोपपादितमिति तत एवावधार्यम् ॥ २६॥

१ ग० पु० यावदिति पाठः।

नतु यद्येवं तत्तदभावोऽिष कदा जायते येन ज्ञानस्याप्यविधः १ इत्याराङ्क्याह

> तद्भावश्च नो ताव-द्यावत्तत्राक्षवत्मीन । अंथें वात्मप्रदेशे वा न संयोगविभागिता ॥२७॥

ज्ञानस्य च तावदभावो न जायते यावदि-न्द्रियाणामर्थस्य प्रमातुर्वा संयोगविभागौ न स्यातां, तद्विरतेन्द्रियव्यापारस्य प्रमातुर्नीला-दिविषये ज्ञाने जायमाने यदा नीलादिना वि-भाग उत्पचते, पीतादिना वा संयोगस्तदा तद-भाव इति। ननु प्रदीपादिवत् प्रतिक्षणं कैरणो-पयोगात् ज्ञानस्य क्षणिकत्वे सर्वेषां तावद्विवा-दोऽन्यथा विततकरणव्यापारस्यापि प्रमातुर्नी-लादिज्ञानं न स्यात् तिक्कमेतदुक्तं यदिन्द्रियाणां

१ ग॰ पु॰ अत इति पाटः।

यावन्न संयोगविभागोदयस्तावदेकमेव ज्ञान-मितिः एवं हि धारावाहिनां विज्ञानानामभावोऽ-भिहितो भवेत्। सत्यं, किंतु भवदिभिरुचितं निरन्वयविनाशात्म क्षणिकत्वं ज्ञानस्य न स्यात् , इत्यभिद्धमः। अनन्तरं हि त्रिचतुरादिक्षणा-वस्थायि ज्ञानं भवेदिति समनन्तरं क्षणनिर्ण-येनैवोपपादितम्। तस्मादेकरसेऽपि नीळादि-विषये विज्ञानेऽन्तरा चक्षुरादीन्द्रियविभागा-दिना तदभावादि स्थितमेव किंतु न तथा संचेत्यतेः तेन धारावाहिनां विज्ञानानामप्य-भावो न स्यादिति न कश्चिद्विरोधः॥ २७॥

ननु संयोगविभागितापि किं सकारणिका भवेत् न वा? इत्याशङ्कयाह सा चेदुद्यते स्पन्द-मयी तत्प्राणगा ध्रुवम् । भवेदेव ततः प्राण-स्पन्दाभावे न सा भवेत्॥ २८॥ स्पन्दमयीति, स्पन्दः प्रकृतिर्मूळकारणं यस्याः सा स्पन्दाधीनैव इत्यर्थः । देशाहेशान्तरं हि चळद्वस्तु वस्त्वन्तरेण संयुज्यते वियुज्यते वेत्यभिप्रायः । स्पन्दश्च प्राणाश्रयः, इति पारम्पर्येण संयोगविभागितापि प्राणगतैव निश्चितं भवेत, इति प्राणस्पन्दाभावे सा न भवेतः निमित्ताभावे नैमित्तिकस्याप्यभावः, इतिनीत्या तद्भावोऽपि कुतस्त्य इत्यर्थः ॥२८॥

ननु भवतु नाम संयोगैविभागिता मा वा भूत् किमनया नश्चिन्तया, यावता ह्यत्र प्राण-प्रासक्रमेण कालग्रासे वृत्ते एकैव पूर्णा संवि-स्यादित्युपकान्तं तदेव कथं निर्वहेत् इत्यु-च्यताम् ? इत्याशङ्कृयाह

१ ख० पुर्व संयोज्यते इति, ग० पुर्व विभज्यते चेति पाठः।

२ ख॰ पु॰ संयोगवियोगभागितेति पाठः।

३ क॰ पु॰ निश्चितैवेति पाठः।

<sup>8</sup> ख॰ पु॰ वियोगितेति पाठः।

# तदभावान्न विज्ञाना-भावः सैवं तु सैव धीः।

तस्याः संयोगिवभागिताया अभावादिज्ञान-स्याप्यभावो न स्यात्, यद्धि यदन्वयव्यतिरे-कानुविधायि तत्तत्कार्यं भवेदिति भावः। एवं हि सित सा प्राच्या या धीः संवित्सैवेयं नतु संविदन्तरमेकेव पूर्णा संवित्स्यादित्यर्थः॥

नन्वेवमेकस्या एव संविदः किं पूर्वापरैकी-काराद्वेतत्येनावभासो भवेत् ? इत्याशङ्कयाह

न चासौ वस्तुतो दीर्घा कालभेदव्यपोहनात ॥२९॥

असाविति धीः दीर्घेत्यर्थान्न सूक्ष्मापि, दैर्घ्योदि हि कालाधीनं, न चास्यास्तत्स्पर्श एवास्ति अकालकलितत्वात् ॥ २९ ॥

तदाह

१ ख० पु० वियोगभागिताया इति पाठः।

#### वस्तुतो ह्यत एवेयं कालं संविन्न संस्पृशेत् ।

एवं वस्तुतो नित्यत्वमप्यस्या न संभवेत्, तिद्ध काळत्रयानुगामित्वमुच्यते नतु सदा-भासमानत्वम्, एवं हि त्रिषु काळेषु भासमान-त्वमुक्तं स्यात् । यदाहुः

'न सदा न तदा न चैकदेत्यिप सा यत्र न कालधीभेवेत् ।
तिददं भवदीयदर्शनं
न च नित्यं न च कथ्यतेऽन्यथा ॥'
(उ० स्तो० १२।५)

ननु यद्येवमकालकलिता वस्तुत एकैव संवि-दस्ति तत्कथमयं बहिर्भेदनिष्टो व्यवहारः सि-द्येत् १ इत्याराङ्कथाह

> अत एकेव संवित्ति-र्नानारूपे तथातथा ॥३०॥

## विन्दाना निर्विकल्पापि विकल्पो भावगोचरे।

अतः कालसंस्पर्शाभावात् एकैव निर्विक-ल्पापि संवित्तिनीनारूपेऽनेकाभाससंमूर्छनात्म-नि भावविषये तथातथा नीलानीलादिरूपतया विन्दाना विमृशन्ती विकल्प इत्युच्यते, इति न बाह्यस्यापि व्यवहारस्य विप्रलोपः ॥

मनु तथातथाविमर्शेऽप्यस्याः कथमेकत्वमेव <sup>१</sup> इत्याराङ्क्याह

> स्पन्दान्तरं न यावत्त-दुदितं तावदेव सः ॥ ३१ ॥ तावानेको विकल्पः स्या-द्विविधं वस्तु कल्पयन् ।

तत्तस्मात्पूर्वोक्तात्तत्तदर्थादिसंयोगविभागो-त्पादलक्षणात् हेतोर्थावद्विकल्प्यवस्त्वन्तरविषयं स्पन्दान्तरं नोदितं तावन्नानाप्रकारं वस्तु कल्प- यन्निप तावान्दीर्घदीर्घ एक एव विकल्पः स्यात् न पुनरनेक इत्यर्थः । यत्तदनेकाभाससंमूर्छना-स्मतया विकल्प्यमानेऽपि नीलादौ विकल्पस्यै-क्यमेव तावत एकस्यैवानुसंधानस्य भावात् अन्यथा पुनरस्य स्वरूपलाभ एव न भवेदिति भावः ॥

तदाह

ये त्वित्थं न विदुस्तेषां विकल्पो नोपपद्यते ॥ ३२ ॥ स ह्येको न भवेत्कश्चित् त्रिजगत्यपि जातुचित् ।

ये इति बौद्धाः, इत्थमिति स्पन्दान्तरोद्य एव विकल्पान्तराणामुदयो नत्वेकस्मिन्नेव स्पन्दे इत्यर्थः। एक इति, येन स्मृत्यपठापा-द्यनेकाश्रयनिवन्धनो बाह्यो व्यवहारः सिद्धोत्।

एतदेव दर्शयति

शब्दारूषणया ज्ञानं

विकल्पः किल कथ्यते ॥३३॥

सा च स्यात्क्रमिकेवेत्थं

किं कथं को विकल्पयेत ।

घट इत्यपि नेयान्स्या-

द्विकल्पः का कथा स्थितौ ॥३४॥

न विकल्पश्च कोऽप्यस्ति

यो मात्रामात्रनिष्ठितः।

कथ्यते इति भवद्भिः । यदुक्तं 'अभिला-पसंसर्गयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना' इति । सेति शब्दारूषणा, क्रमिकेति वाचः क्रमभावित्वात्, इत्थं क्रमिकत्वाद्विकल्पस्यो-दितानां तत्क्षणानां प्रध्वस्तत्वाञ्चवानां चानु-द्यात् को न कश्चित्कल्पितोऽपि विकल्पात्मा प्रमाता किमुत्पन्नप्रध्वस्तप्रकल्प्यं पूर्वापरानुसं-धानादेरभावाच कथं विकल्पयेत् विकल्पस्य स्वरूपलाभ एव न भवेदित्यर्थः। अत एव घकारोचारकाले टकारस्याभावात्तदुचारकाले च तस्य प्रध्वस्तत्वात् यत्र 'घट' इत्येतावन्मात्रोऽपि विकल्पो न सिध्येत् तत्र व्यवहारादिचिन्ता दूर एवास्तां तदवस्थानमात्रेऽपि का वार्तेत्यर्थः। नहि तन्मते कोऽप्येवंविधो विकल्पोऽस्ति यस्यांशमात्रेऽपि परिनिष्टितत्वं तथात्वे ह्येषां क्षणभङ्गवतविलोपो भवेदिति भावः॥

नन्वेकमेव मालासूत्रवत्सर्वत्रानुयायि ज्ञानं किंचिन्नास्ति, इत्यस्माकं मतं नतु क्षणमङ्ग-राण्यनेकानि ज्ञानानि न सन्तीतिः; तत्तान्येव समुदितानि बाह्यव्यवहारनेपुण्यभाञ्जि भवि-ष्यन्ति, इति को दोषः १ इत्याशङ्कयाह

न च ज्ञानसमूहोऽस्ति तेषामयुगपत्स्थितेः ॥ ३५ ॥ अयुगपत्स्थितेरिति, उत्पादानन्तरं तन्निरो-धस्याभिधानात् ॥ ३५॥ तस्माद्वैकल्पिकः सकल एवायं व्यवहारस्त-न्मते न सिद्धोत, इत्याह

> तेनास्तङ्गत एवैष व्यवहारो विकल्पजः ।

तेनास्मत्यक्ष एव ज्यायानित्याह तस्मात्स्पन्दान्तरं याव-

न्नोदियात्तावदेककम् ॥ ३६॥

विज्ञानं तद्दिकल्पात्म-धर्मकोटीरपि स्प्रशेत् ।

तचावद्विकल्पान्तरानिष्टं स्पन्दान्तरं नोदेति तावद्गोत्वशुक्कत्वचळत्वाचात्मकं धर्मौधमपि वि-कल्पयेत् एकमेवैतद्वैकल्पिकं ज्ञानं स्यात् येनै-कानुसंध्यनुप्राणितः समग्र एवायं व्यवहारः सिध्येत् ॥

न चैतदपूर्वतया स्वोपज्ञमेवोक्तमित्याह

एकाशीतिपदोदार-शक्त्यामशीत्मकस्ततः ॥३७॥

विकल्पः शिवतादायी पूर्वमेव निरूपितः।

तत उक्तानेकधर्मपरामर्शकंत्वेऽप्येकत्वलक्ष-णाखेतोव्योंमव्यापिरूपः शुद्धविद्यात्मा विक-ल्पस्तत्तदनेकहृदादिशक्त्यामर्शकंत्वेऽप्येकत्वात् पार्यन्तिकफलरूपां शिवतामेव ददातीति पूर्व-मेवास्माभिरुक्तम् ॥

नन्वेवमेकस्मिन्नेव प्राणचारे एकपिण्डात्म-काचकादारभ्य सचतुःशतद्यशीतिसहस्राधिक-त्रयोदशळक्षात्मकचकाद्यन्तं यावचकाणां स्वा-रसिक एवोदयो वर्तते,—इति योगिनां प्रतिनि-यतचक्रविषयः कथमवगमो भवेत् ? इत्याशङ्कां दृष्टान्तोपदर्शनेनोपशमयति

३ ख॰ पु॰ मशौस्मकरवे इति पाठः। २ ख॰ ग॰ पु॰ मशौस्मकरवे इति पाठः।

तदुक्तम्

यथा कर्णों नर्तयामीत्येवं यत्नात्तथा भवेत् ॥३८॥
चक्रचारगताद्यलातहत्तचक्रगेंव धीः।

कर्णी नर्तयामीत्येवमिच्छापूर्वकात्प्राणीया-यत्नात् यद्वयोगिनस्तथा भवेत् , गोस्फुरितादि-न्यायेन कर्णद्वयमेव नृत्यत्स्यात् तद्वदेकपिण्डा-दिचक्रप्रधानो यः प्राणीयश्चारस्तद्वतादपि य-त्नात्तचक्रगैव धीः प्रारिप्सितोद्यप्रतिनियतच-क्रनिष्ठ एवाववोधो भवेदित्यर्थः । अयमत्र भावः—इह खळु योगिना यत्र कापि कर्मणि यस्य कस्यचिन्मन्त्रस्यावद्यं प्राणसाम्येनोचारः

> ' जपेर्तुं पाणसाम्येन ततः सिद्धिर्भवेद्भुवम् । नान्यथा सिद्धिमामोति हास्यमामोति सुन्दरि ॥'

कार्यः, अन्यथा हि न कार्यसिद्धिः स्यात् ।

इति । ततश्चैकिपण्डात्मनोऽन्यस्य वा चक्र-स्योदये तुल्य एव विधिः प्राणसाम्यस्य सर्व-त्राविशेषात् ॥

तदाह

जपहोमार्चनादीनां

प्राणसाम्यमतो विधिः ॥३९॥

होमेति, तत्रापि मन्त्रोच्चारस्य भावात् । अत इत्युक्ताचकोदयाद्धेतोः, संख्यायास्तु स्वार-सिकप्राणचाराभिप्रायेणवर्णभूयस्त्वाभूयस्त्वनि-वन्धनं तथात्वमिति न कश्चिद्विरोधः ॥

किमत्र प्रमाणम् ? इत्याशङ्कयाह सिद्धामते कुण्डिलिनी-शक्तिः प्राणसमोन्मना । उक्तं च योगिनीकौले तदेतत्परमेशिना ॥ ४०॥

९ ख॰ पु॰ सर्वेत्रैवेति पाटः। २ क० ख॰ पु॰ श्रीत्रिकसारे-चेति पाटः।

तदेतरपरमेशिना श्रीसिद्धयोगीश्वरीमते श्री-योगिनीकौंले चोक्तमिति संबन्धः । तत्तदेक-पिण्डाचात्मकमन्त्ररूपतया बहिरुह्धसन्ती वर्ण-कुण्डिलन्याख्या पारमेश्वरी शक्तिर्यदि नाम प्राणसमा प्राणसाम्येनोदयमियात् तदुन्मना शिवैकात्म्येन प्रस्फुरेदित्यर्थः । यदुक्तं तत्र

' क्वर्यात्माणसमं जप्यं होमं माणसमं क्वरः । एवं माणसमा शक्तिः क्वण्डळाख्या मनोन्मनी ॥' इति ॥ ४० ॥

श्रीयोगिनीकौलयन्थं पठित पदमन्त्राक्षरे चके विभागं शक्तितत्त्वगम् । पदेषु कृत्वा मन्त्रज्ञो जपादौ फलभाग्भवेत् ॥४१॥ पदप्रधानानि मन्त्राक्षराणि यत्रैवंविधे चके पदेषु शक्तित्त्वगं विभागं कृत्वा एकैकं पदं प्रतिप्राणचारं प्रविभागेनोदयं कारियत्वा जप-होमादौ मन्त्रोदयं जानानो योगी फलट-भाग्भवेत्, यथोचितं फलमाप्तृयादित्यर्थः॥४१॥ ननु कोऽसौ विभागः किं वा फलम् १ इत्याराङ्कयाह

> हित्रिसप्ताष्टसंख्यातं लोपयेच्छतिकोदयम् ।

इह चक्राणां प्रायुक्तवदेकद्वित्रिसप्ताष्ट्रादि-पदिपण्डसंख्यातम्, अर्थात् शतिकोदयमनेक-पदिपण्डात्मकचक्रपर्यन्तं विभागमाश्रित्य, अर्थात् प्राणचारं लोपयेत् प्राणयासं कुर्या-दित्यर्थः । एतदेव हि मुख्यं फलं योगिनां यदकालकलितायां परस्यां संविद्यनुप्रवेश इति॥

एवं चात्रैवावधातव्यमित्याह इति शक्तिस्थिता मन्त्रा

विद्या वा चक्रनायकाः॥ ४२॥

९ ग० पु० द्विस्तिःसप्तेति पाठः । २ क० स० पु० इंत्थिमिति पाठः । इ ग० पु० नायिका इति पाठः ।

पद्पिण्डस्वरूपेण ज्ञात्वा योज्याः सदा प्रिये । नित्योदये महातत्त्वे उदयस्थे सदाशिवे ॥ ४३ ॥

अयुक्ताः शक्तिमार्गे तु न जप्ताश्चोदयेन ये । ते न सिद्धचन्ति यत्नेन जप्ताः कोटिशतैरपि ॥ ४४ ॥

इति प्राग्रक्तं सर्वं ज्ञात्वा चक्रप्रधाना मन्त्रा विद्या वा पदिपण्डस्वरूपेण समनन्तरोक्तपद-पिण्डादिगत्या 'शिक्तिस्थिताः' प्राणसाम्येनो-दिताः सर्वकालं जपादौ योज्या येन यथो-चिता योगिनां सिद्धिः स्यात् । अन्यथा हि नित्योदयेऽत एव परमुपेयत्वान्महातत्त्वे, सृष्टि-प्राधान्यादुदयस्थेऽत एव तिसिद्धिप्रदायित्वात् सदैव श्रेयोरूपे शक्तिरूपे मध्यधाम्न्ययोजिताः, तथा प्राणस्योदयेन निर्गमेन अर्थात्प्रवेशेनापि ये मन्त्रादयो न जप्तास्ते कोटिशतैर्यत्नेनापि जप्ता न सिद्धयन्ति, तां पूर्णां दातुं न शक्ता इत्यर्थः । यदुक्तम्

> 'न विन्दति यदा मन्त्री सृष्टिसंहारवर्त्मनी । उदयास्तमरूपेण मन्त्रा अल्पफलपदाः ॥ भोगं मोक्षं न यच्छिन्ति जप्ता ध्यातास्तु पूजिताः । ईषत्फलं पयच्छिन्ति शिवाज्ञासंपचोदिताः ॥ १

इति । मन्त्रा विद्या वेखनेनानुजोदेशोदिष्टो मन्त्रविद्याभेदोऽप्यासूत्रितः ॥ ४४ ॥

नतु सर्वेषां मन्त्रादीनामविशेषेणेव किमियं व्यवस्था किमन्यथा वा १ इत्याशङ्क्याह

> मालामन्त्रेषु सर्वेषु मानसो जप उच्यते । उपांशुर्वा शत्त्युद्यं तेषां न परिकल्पयेत् ॥४५॥

सर्वेष्विति विद्यास्वपि, मानस इति । तदुक्तम् 'आत्मा न शृणुते यं स मानसो जप उच्यते । आत्मना शृणुते यस्तु तमुपांशुं विजानते ॥ परे शृण्वन्ति यं देविस शब्दः स उदाहृतः।' (सव २।१४७)

इति । वेति विकल्पे । सशब्दस्यार्थसिद्धो निषेधः॥

ननु समनन्तरमेवोक्तं यच्छक्तिवर्सन्ययो-जिता मन्त्रा न सिद्धयन्तीति तत्कथमिद-मुच्यते 'शक्तयुद्यं तेषां न परिकल्पयेत्' इत्या-शङ्कयाह

पदमन्त्रेषु सर्वेषु यावत्तत्पद्शक्तिगम् । शक्यते सततं युक्तै-स्तावज्जप्यं तु साधकैः ॥४६॥ तावती तेषु वै संख्या पदेषु पदसंज्ञिता ।

तावन्तमुद्यं कृत्वा त्रिपदोक्त्यादितः क्रमात्॥४७॥ हादशाख्ये हादशिते चके सार्धे शतं भवेत। उदयस्ता हि सचतु-श्चत्वारिंशच्छतं भवेत् ॥४८॥ षोडगाख्ये द्वादशिते द्वानवत्यधिके शते। चाराधेंन समं प्रोक्तं शतं द्वादशकाधिकम् ॥४९॥ षोडगाख्ये षोडगिते भवेचतुरशीतिगः। उदयो हिशतं ति षट्पञ्चाशात्समुत्तरम् ॥५०॥

चाराष्ट्रभागांस्त्रीनत्र कथयन्त्यधिकान्बुधाः ।

अष्टाष्ट्रके द्वाद्शिते पादार्घं विंशतिं वसून् ॥५१॥

उंदयः सप्तशतिका साष्टा षष्टियेतो हि सः।

पदप्रधानेषु सर्वेषु विद्यादिरूपेषु मन्त्रेषु पदानां प्राणशक्तेश्च साम्यं गतं तज्जपादि अभियुक्तेः साधकैर्यावत्कर्तुं शक्यते तावदेव सर्वकाळं जपनीयं, येन तेषु पदेषु विपदो-क्यादिकं क्रममवळम्ब्य 'विषु बहुत्वं परिस-माप्यते' इत्यादिनीत्या क्रमेणेकैकं पदं बहु-पदत्या विभज्य समस्तस्य पदस्य प्राणचार-साम्येन सकृदुचारियतुमशक्यत्वात् तावन्तं पदांशपरीमाणं प्राणशक्ताबुदयं कृत्वा तावती

१ क॰ ख॰ पु॰ उद्यं सप्तशतिकामिति पाठः।

पदांशपरिमाणैव पदसंज्ञिता जपस्य संख्या स्यादिति । अयमत्र भावः न केवलमनेक-पदस्य मन्त्रस्य प्राणशक्तौ सकृदुच्चारियतुम-शक्यत्वं यावहृद्वर्णतया तत्पदस्यापीति त-स्याप्यंशांशिकया विभागः कार्यो येन शनैः शनैरेकमेकं तदंशं प्राणसाम्येनोच्चारयतां यो-गिनां लक्षजपादि सिद्धोदिति । तदुक्तं तत्र

'पदमञ्जाक्षरे चक्रे विभागं शक्तितत्त्वगम् ।
पदेषु कृत्वा मत्रज्ञो जपं नित्यं तु कारयेत् ॥
द्वित्रिसप्ताष्टसंख्यातं छोपयेच्छितकोदयम् ।
इति शक्तिस्थिता मत्रा विद्या वा चक्रनायकाः ॥
पदिषण्डस्बर्षेण ज्ञात्वा योज्याः सदा प्रिये ।
नित्योदये महातन्त्वे उदयस्ये सदाशिवे ॥
अयुक्ताः शक्तिमार्गे तु अजप्ताश्चोदयेन तु ।
नैव सिद्धान्ति यत्नेन......॥ '

इति । तथा

' मालामन्त्रेषु सर्वेषु मानसो जप उच्येते । शक्स्योद्यं तु वे तेषु न कदाचित्प्रकल्पयेत् ॥

१ ख० पु० प्राणचारेणेति द्वितीयः पाठः।

यतस्तेषां वरारोहे मानसस्तु जपः स्मृतः । कचिचैव उपांग्रः स्याज्जपः शास्त्रेषु कीर्तितः ॥ महामन्त्रेषु सर्वेषु यावचत्पदशक्तिगम् । शक्यते सततं युक्तैः प्रजप्तं साधकोत्त्रमैः ॥ तावती तेषु वे संख्या पदेषु पदसंज्ञिता । तावन्तमुदयं कृत्वा त्रिपदोक्त्यादितः क्रमात् ॥'

इति । अतश्च सामस्त्येन मालामन्त्रादीनां प्राणशक्ताबुद्यं कर्तुं न शक्यते,—इत्युक्तमेषां शक्त्युद्यं न परिकल्पयेदिति । न तु सर्वस-र्विकया, तथात्वे हि जपस्याल्पफलप्रदत्वाद्ध-मत्वं स्यात् । यदुक्तम्

'अधमस्तु जपः शोकः प्राणसंख्याविवार्जितः।' इति । पदिविभागमेव दर्शयति द्वादशेत्या-दिना । 'द्वादशाख्ये 'द्वादशपदात्मके माला-मन्त्राचात्मिन चके 'द्वादशिते' संजातद्वादश-संख्याके प्रत्येकं पदद्वादशकस्य द्वादशधावि-भागे कृते सित द्वादशानां चतुश्रत्वारिंशदिधकं शतं भवेत् येन तस्यापि प्रत्येकं सार्धं शतं प्राण-चाराणामुदयः,-इति सषद्शता सहस्रोकविंश- तिः प्राणचाराणां स्यात् । तथा षोडशपदात्मके चके द्वादशथा कृते तदंशानां द्वानवत्यधिकं शतं षण्णवतेरवशिष्ठत्वाद्यं चोद्यः।तथा षोडशाख्ये एव चके षोडशधा कृते षोडशांशानां षट्पञ्चा-शद्धिकं शतद्वयं भवेदिति भावः । तस्य प्रत्येकं प्राणचाराणां चतुरशीतिः षण्णवतेरेवावशिष्ट-त्वात् चाराष्ट्रभागैरयमुदयो भवेत् । तथाष्टाष्टके चतुष्षष्टिपदात्मके चके द्वादशधा कृते प्रतिपदं द्वादशकं प्राणचाराणां विंशतिवसूनष्टाविंशतिं तथा षण्णवतेरधीवशिष्ठत्वात् पादार्धमष्टभाग-मुद्यो यतश्रतुःषष्ट्यात्मनश्रकस्य द्वादशभिर्गु-अष्टषष्ट्रयधिकशतसप्तकलक्षणा णनात संख्या भवेदित्येवमत्र सर्वत्र प्राणचाराणां सषद्छता सहस्रेकविंशतिरेव भवेत्।। **एतदेवोपसंहरति** 

> एष चक्रोदयः प्रोक्तः साधकानां हितावहः ॥ ५२ ॥

ननु प्राणचारोदयानुसारं चक्राणासुदय इति स एव कीद्दक् येन सोऽपि स्यात् ? इत्या-शङ्कयाह

> निरुद्ध्य मानसीर्वती-श्रके विश्रान्तिमागतः । व्युत्थाय यावहिश्राम्ये-त्तावचारोदयो ह्ययम् ॥५३॥

इह खलु योगी संकल्पात्मिका मानसीईती'र्निरुद्धय' अन्तर्मुखीकृत्य 'चक्रस्य' एकपिण्डाद्यात्मनो मन्नस्य 'विश्रान्ति' मध्यधामैकात्म्यमागतः सन् यावदुत्थाय हृद आरम्य द्वादशान्तपर्यन्तं निर्गम्य पुनरन्तः प्रविश्य हृद्धेव विश्रामयेत् तावद्यं प्राणस्योद्यो भवेदित्यर्थः ॥५३॥
अत्रैव त्रैरूप्यं निरूपयन सिद्धादिविभा-

गमप्याह

पूर्णे समुद्ये त्वत्र प्रवेशैकात्म्यनिर्गमाः । त्रय इत्यत एवोक्तः सिद्धौ मध्योदयो वरः॥५४॥

अत्र पुनः सम्यक् मध्यधामैकात्म्येन प्रवे-शपर्यन्तं प्राणस्योदये निर्गमे ' पूर्णे ' यथोक्त-गत्या परिपूर्ति प्राप्ते प्रवेशैकात्म्यनिर्गमलक्षणा-स्त्रयः प्रकाराः सन्तीत्यतः प्रकारत्रयमध्यात्सि-द्विनिमित्तमैकात्म्यलक्षणो मध्योदय एव प्रवेशादपि 'वरः' श्रेष्ठ उक्त इत्यर्थः ॥ ५४ ॥

नन्वेवंवचने किं प्रमाणम् <sup>१</sup> इत्याशङ्कचाह

आद्यन्तोद्यनिर्मुक्ता मध्यमोद्यसंयुताः ।

मन्त्रविद्याचक्रगणाः

सिद्धिभाजो भवन्ति हि॥५५॥

मन्त्रचकोदयज्ञस्तु विद्याचकोदयार्थवित् । क्षिप्रं सिद्धचेदिति प्रोक्तं श्रीमद्विंदातिके त्रिके ॥ ५६ ॥

'आद्यन्तोद्यों' निर्गमप्रवेशों, 'मध्यमोद् यो' मध्यधामैकात्म्यम् । हिहेंतो । तेनैवं मन्त्र-विद्याचकोद्यं जानानो योगी निर्विलम्बमेव सिद्धिभाग्मवेदित्यर्थः ॥ ५६॥

ननु जितप्राणस्यारूढस्य योगिनः किं नामा-साध्यं यन्न प्राणगं कुर्यात्, प्राणं जयतः पुन-रारुरक्षोः कथमेतत्सिध्येत् १ इत्याशङ्क्ष्याह

> हिस्त्रिश्चतुर्वा मात्राभि-विद्यां वा चक्रमेव वा । तत्त्वोदययुतं नित्यं पृथगभूतं जपेत्सदा ॥ ५७ ॥ पिण्डाक्षरपदैर्मन्त्र-मेकेकं शक्तितत्त्वगम् ।

बह्वक्षरस्तु यो मन्त्रो विद्या वा चक्रमेव वा ॥५८॥ शक्तिस्थं नैव तं तत्र विभागस्त्वोंनमोन्तगः।

आरुरुक्षुः पुनर्योगी नित्यं द्विःत्रिश्चतुर्वाभ्या-सतारतम्यानुसारमेकद्यादिक्रमेण 'त्रिजीतुर्वेष्टनान्मात्रा त्रिगुणच्छोटिकात्रयात् ।'

इति लक्षिताभिमांत्राभिरनेकाक्षरां विद्या-मनेकिपण्डं वा चक्रमनेकपदं वा मन्त्रमेंकैकं पिण्डाक्षरपदेः पृथग्भूतमेकमेव पिण्डमक्षरं पदं वा पूर्वोक्तयुत्तया प्राणशक्तितत्त्वगतं कृत्वा तत्त्वो-दययुतं मध्यधामेकात्स्येन सदा जपेत्, लक्ष-जपादि कुर्यादित्यर्थः । अत एव पदादि-विभागशून्यो बह्वक्षर एव यः पुनर्मन्त्रादिस्त-मारुरुश्वरोंगी तावतः प्राणिनरोधस्याशक्यत्वात् शक्तिस्थं नैव कुर्यात् शक्त्यदयमेषां न परिक- कल्पयेदित्यर्थः । ननु यद्येषां बह्वक्षरतया साम-स्त्येन प्राणशक्तावुदयं कर्तुं न शक्यते तत्सम-नन्तरोक्तक्रमेण व्यस्ततयैतदस्तु,—इत्याशङ्कयो-कं तत्रेत्यादि । ओंनमोन्तग इति, नतु मन्त्रा-न्तरवत् पद्पिण्डादिक्रमेणेषां विभागोऽस्ति येनांशांशिकयापि शक्तावुदयः सिद्धयेत्; अत-श्चारुकक्षुभिरेवंविधानां मन्त्राणां जप एव न कार्यः,—इत्युक्तं स्यात् ॥

आरूढस्य पुनर्योगिनो न केवलं पूर्ण एव समुद्ये प्रवेशादित्रैविध्यं यावत्तदंशेष्वपीत्याह

> अस्मिंस्तत्त्वोदये तस्मा-दहोरात्रस्त्रिशस्त्रिशः ॥ ५९ ॥

विभज्यते विभागश्च पुनरेव त्रिशस्त्रिशः ।

तस्मात्पूर्वोक्ताखेतोः, अस्मिन् प्रकान्ते 'तत्त्वोदये'कार्यकारणयोरभेदोपचारात् चक्रोदये प्राणापानात्माहोरात्रस्त्रिशास्त्रिशो विभज्यते, के-वल एव प्राणोऽपानो वा प्रवेशैकात्म्यनिर्गमा-त्मना प्रकारत्रयेण विभागमापद्यते इत्यर्थः। तेन षटिंशदात्मनोरुभयोरपि प्राणापानवाहयोः प्रत्येकं प्रवेशादित्रैविध्यमिति प्रवेशादेः प्रत्यं-गुलद्वादशकमुदयः। एवमात्मा विभागोऽपि पुनस्त्रिशस्त्रिश एव, प्रवेशाद्यपि प्रवेशनिर्गमैका-त्म्यलक्षणप्रकारत्रयभाग्भवेदित्यर्थः। तेन प्रत्यं-गुलचतुष्टयमपि प्रवेशादीनामुदयः,-इति सि-द्धमु ; तदारूढस्य योगिनः परिमिते प्राणचा-रीयेऽप्यंशेऽप्येवं चक्रोदयः सिद्धयेदित्यभिप्रायः॥ एवमेतत्प्रसङ्गाद्भिधाय प्रकृतमेवानुसरति

पूर्वोदंये तु विश्रम्य हितीयनोछसेचदा ॥ ६० ॥ विशेचार्घिकायोगा- त्रदोक्तार्थोदयो भवेत ।

१ ख० ग० पु० द्येऽपीति पाठः । २ ख० पु० घीदिकेति पाठः ।

यदा पूर्णोदयात्मा तु समः कालिश्चेक स्फुरेत्॥६१॥ प्रवेशविश्चान्त्युह्णासे स्यात्स्वच्यंशोदयस्तदा ।

तस्मात 'पूर्वस्मिन्' प्रधाने मध्यधामात्मनि 'उढ्ये विश्रम्य' तदैकात्म्येन स्थित्वा 'यदा द्वि-तीयेन' निर्गमात्मना प्रकारेण 'उछसेत्' प्राण-क्रमेणोर्ध्वं गच्छेत्, अर्थाचुतीयेनापि प्रवेशा-त्मना प्रकारेण 'विशेत' अपानक्रमेण हृदन्तं प्रवेशं क्र्यात तदा प्राणापानयोः प्रत्येकमधी-र्धिकया संबन्धात् सषद्छतसहस्रेकविंशत्या-त्मन उक्तस्य कालस्यार्धेन प्राणचाराणां साष्ट-शतं सहस्रदशकमुद्यो भवेत् । यदा पुनः 'पूर्णः' सषट्छतसहस्रैकविंशतिरूपो योऽसावु-दयस्तदात्मा कालः प्रवेशविश्रान्त्युह्यासाच्ये त्रिके साम्येन स्फुरेत् तदा प्रवेशादीनां प्रत्येकं

'स्वः' आत्मीयो यः सशतद्वयसहस्रसप्तकात्मा 'इयंद्याः' तस्योदयो भवेदित्यर्थः॥

ननु प्राक्

'अन्तः संविदि सर्वोऽयमध्वा विश्रम्य तिष्ठति ।'(त०६१२८) इति प्रतिज्ञातं तत्कथमिह कालाध्वनः प्राण एवेवं प्रतिष्ठितत्वमुच्यते <sup>१</sup> इत्याशङ्कयाह

इत्येष कालविभवः

प्राण एव प्रतिष्ठितः ॥ ६२ ॥ स स्पदे खे स तच्चित्यां तेनास्यां विश्वनिष्ठितिः।

'प्राण' इति प्राधान्यात् तेनापानादावपि । स इति प्राणः । 'स्पन्दे' इति सामान्यास्मि-कायामाद्यप्रसररूपायां प्राणनावृत्तौ । 'खे' इति शुन्यप्रमातरि । स इति मेयोत्सुक्येन बहिः-समुच्छलन्त्राणस्पन्दादिशब्द्व्यपदेश्यो भने-दिति भावः। तदिति खं, चित एव स्वात- न्त्र्याच्छून्यरूपत्वेन परिस्फुरणात् । तेनेत्युक्तेन पारम्पर्येण हेतुना, विश्वेति पड्डिधस्याध्वनः । पद्रक्ष्यति

> ' अध्वा समस्त एवायं चिन्मात्रे संप्रतिष्ठितः । यत्तत्र न हि विश्रान्तं तन्नभःकुष्ठुमायते ॥ संविद्वारेण तत्स्ष्रष्टे शून्ये थियि मरुत्सु च । नाडीचकानुचक्रेषु वहिर्देहेऽध्वसंस्थितिः' (तं०८।४)।

इति॥

एवं संविद्धीनावेव विश्वस्य सृष्टिसंहारा-वित्याह

अतः संवित्प्रतिष्ठानौ
यतो विश्वलयोदयौ ॥ ६३ ॥
शत्त्यन्तेऽध्वनि तत्स्पन्दासंख्याता वास्तवी ततः ।

अतः काळस्य पारम्पर्येण संविद्येव निष्ठित-त्वात् संवित्कर्तृकावेव यतो विश्वस्य स्टिष्टिसं- हारो, ततः शक्त्यन्तेऽध्वनि तेषां प्रायकानां सृष्टिसंहाराद्यात्मनां स्पन्दानां

' तत्सृष्ट्रो सृष्टिसंहारा निःसंख्या जगतां यतः । अन्तर्भूता ततः शाकी महासृष्टिरुदाहृता ॥ इत्यायुक्तयुक्त्यावान्तराणां स्पन्दानामन्तर्भा-वात असंख्यातापि वास्तवी सन्मात्रेकरूपत्वात पारमार्थिकीत्यर्थः । यो हि नाम बहिः कश्चन परिस्पन्दः स संवित्सतत्त्व एव,-इत्यभिप्रायः॥ न चैतदस्मदुपज्ञमेव यावदागमेऽपि एव-

मित्याह

उक्तं श्रीमालिनीतन्त्रे गात्रे यत्रैव कुत्रचित् ॥६४॥ विकार उपजायेत तत्तत्वं तत्त्वमृत्तमम्। इह खळ परसंविदावेशशाळिनो योगिनो यत्रैव कुत्रचिच्धुरादौ गात्रे 'सर्वो ममायं विभवः' इत्यादिसंकल्पपूर्वक उपजायमानो यो विकारः स्पन्दस्तस्य यत्तत्वं सर्वभावानां स्वा-विभागेनावभासनं तदुत्तमं तत्त्वं, संविद्नतिरे-कात्परः परमार्थ इत्यर्थः । तदुक्तं तत्र 'यत्रेव कुत्रचिद्वात्रे विकार उपजायते । संकल्पपूर्वको देवि तत्तन्त्वं तत्त्वम्रत्तमम्॥' (मा०वि० । १८।४२) इति ।

ननु भवतु नामैतत् तत्राप्यस्य प्राणस्य देहनिष्ठत्वेन कस्माद्रूपमुच्यते ? इत्याशङ्कयाह

प्राणे प्रतिष्ठितः काल-स्तदाविष्टा च यत्तनुः ॥ ६५ ॥ देहे प्रतिष्ठितस्यास्य ततो रूपं निरूप्यते ।

तदाविष्टेति, तच्छन्देन प्राणपरामर्शः । तत इति, प्राणस्य तनावाविष्टत्वात् ॥ ननु कथं नाम देहस्य तदावेशः ? इत्या-शङ्कथाह

## चित्स्पन्दप्राणहत्तीना-मन्त्या यास्थूलतासुषिः॥६६॥ सा नाडीरूपतामेत्य देहं संतानयेदिमम् ।

प्राङ्किष्पितस्वरूपाणां चिदादीनां कार्यज-ननौन्मुख्यादन्त्या, अत एव चिदादेरन्तःकर-णात् सुषिशब्दव्यपदेश्या या स्थूळता बहीरू-पत्या श्यानीभावः सा

> 'पादाङ्कुष्टाप्रतो व्यक्ता नाभितो हृदयं गता । स्रुषुम्ना नाम सा द्वेया ब्रह्मरन्थ्रान्जनिर्गता । प्राणिनां प्राणसंचारे निर्मिता परमेष्टिना ॥'

इत्यायुत्तया प्रथमं मध्यस्थूणान्यायेन मध्य-नाडीरूपतामाश्रित्य वक्ष्यमाणप्रमाणिममं देहं संतानयेत् सर्वतो भेदोपभेदरूपतया नाड्यन्त-रोपजननात् जाळवत्संतानवन्तं क्रुर्यादित्यर्थः ॥

अतश्चागमोऽप्येवमित्याह

श्रीस्वच्छन्देऽत एवोक्तं यथा पणं स्वतन्तुभिः ॥६७ ॥ व्याप्तं तद्वत्तनुद्वीर-द्वारिभावेन नाडिभिः।

यथा पलाशपत्रं मध्यतन्त्ववलिम्बिभिरात्मी-येस्तन्त्वन्तरैः सर्वत्र व्याप्तं तथा शरीरमपि भेदोपभेदरूपत्वेन द्वारद्वारिकया मध्यनाडिसं-लग्नाभिर्गुणप्रधानभावेनावस्थिताभिर्नाडीभि-रिति वाक्यार्थः । यदुक्तं तत्र

' नाभ्यघो भेद्रकन्दे च स्थिता वै नाभिमध्यतः । तस्माद्विनिर्मता नाड्यस्तिर्थगुर्ध्वमधः प्रिये ॥ चक्रवत्संस्थितास्तत्र मधाना दश्च नाडयः । द्वासप्तिसहस्नाणि नाड्यस्ताभ्यो विनिर्मताः ॥ पुनर्विनिर्मताश्रान्या आभ्योऽप्यन्याः पुनः पुनः । यावत्यो रोमकोट्यस्तु तावत्यो नाडयः स्मृताः ॥ यथा पर्णं पछाश्चस्य व्याप्तं सर्वत्र तन्तुभिः ।'(स्व० ७।११) इति ॥ ननु 'मारुतापूरिताः सर्वाः ' इत्यायुत्तया सर्वा एव तावन्नाडयः प्राणवहाः, ताभिश्च नि-खिलमेव शरीरं व्याप्तमिति नास्त्यत्र विमतिः, तत्कथं हृदयाद्दादशान्तं मत्तगन्धस्थानं वा यावत्षिद्विशदङ्गल एव प्राणचार उक्तः ? इत्या-शङ्कवाह

पादाङ्गुष्ठादिकोध्वस्थ-ब्रह्मकुण्डलिकान्तगः॥ ६८॥ कालः समस्तश्चतुर-शीतावेवाङ्गुलेष्वतः। द्वादशान्तावधि किंचि-त्सूक्ष्मकालस्थितिं विदुः॥६९॥ षण्णवत्यामधः षड्दि-क्रमाचाष्टोत्तरं शतम्। उर्ध्वस्था ब्रह्मकुण्डलिका ब्रह्मबिलं, समस्तः

प्रायुक्तः कालश्चतुरशीतावङ्गुलेष्विति सार्धत्रि-

हस्तात्मकत्वात् देहस्य । इत इति,गतः स्थित इत्यर्थः। षण्णवत्यामङ्गुळेष्विति पूर्वतो योज्यम् । तथात्वे च द्वादशानामङ्गुळानामाधिक्येनो-पादानात् सूक्ष्मशब्दसान्निधेः पूर्वापरयोमीनयोः स्थूळत्वं परत्वं चार्थसिद्धम् । अध इति पादाङ्ग-ष्ठात् । षड्द्रिकमादिति, षण्णां द्वियोऽसौ द्वाद-शाङ्गुळात्मा कमस्तस्मायदूर्ध्व इवाधोऽपि द्वादशान्तः संभवेदिति भावः ॥

नन्वेवं देहस्य मानवैचित्र्ये प्राणादेरिष क-श्चिदतिशयो न वा ? इत्याशङ्क्ष्याह अत्र मध्यमसंचारि-प्राणोदयलयान्तरे ॥ ७० ॥ विश्वे सृष्टिलयास्ते तु चित्रा वाय्वन्तरक्रमात्।

अत्र त्रिप्रकारप्रमाणाविच्छन्ने देहे प्राधा-न्यान्मध्यवाहिनः प्राणस्य ये उदयलया निर्गम- प्रवेशास्तदन्तराले विश्वे प्रायुक्तकलना एव सर्वे स्टष्टिसंहारा भवन्ति, किंत्वेषामपानवाय्व-न्तरक्रमादेव प्राग्वद्वैचित्र्यं नतु देहवैचित्र्या-दित्यर्थः ॥

इदानीमाह्निकार्थमेव श्लोकस्य प्रथमार्धे-नोपसंहराति

> इत्येष सूक्ष्मपरिम-र्शनशीलनीय-श्र्वऋोदयोऽनुभवशास्त्र-दृशा मयोक्तः॥ ७९ ॥

सूक्ष्मपरिमर्शनेत्यनेन अत्यन्तमस्यावधानग-म्यत्वमुक्तमिति शिवम् ॥

> प्रतिनियतमन्त्रसमुदय-चारभिदनुभवनिभालनोष्टक्तः । सप्तममाह्निकमेत-ब्रथाकृतवाञ्जयरथाभिक्यः॥

इति श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्य-श्रीमदिभनवगुप्तविरचिते तन्नाछोके श्रीजयस्थविरचितविवेकाभिख्यच्याख्योपेते चकोदय-प्रकाशनं नाम सप्तममाहिकस् ॥ ७ ॥

> श्रीमत्मतापसूभर्तुराज्ञया भीतये सताम् । मधुसूदनकौलेन संपाद्येदं मकाशितम् ॥

> > 中家

श्रीसाम्बशिवार्पणं भूयात् ।